

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



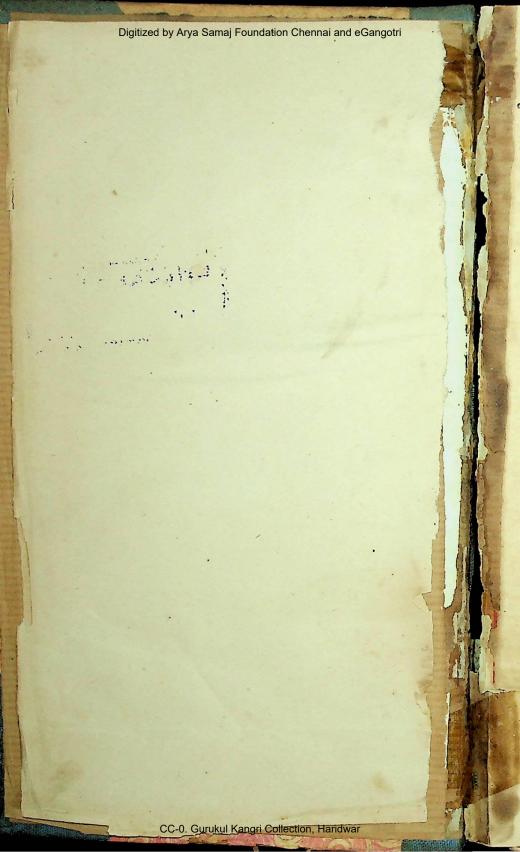

re transparance and transparance and transparance to the transparance and transparance to the transparance transparance to the transparance transpar

THE

## KASHI-SANSKRIT-SERIES NO.94

(Nyāya Section, No. 13)

श्रीजगदीशतकालङ्का<del>रह्ना-</del>श्रीजगदीशतकालङ्का<del>रह्ना-</del>

# अवच्छेदकत्वानिरुक्तिः।







JAI KRISHNADAS-HARIDAS CUPTA,
c Chowkhamba Sanskrit Series Office,
Benares City.

1932.

ത്രത്ത് അത്രത്ത



ായതായതായു

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## अस्मत् प्रकाशित परीक्षोपयोगिपाठ्यपुस्तकानां संक्षिप्त-सूचीपत्रम् ।

F

### रघुवंशमहाकाञ्यम्-सुधानाम्निच्याख्या सहिता

प्रत्येक इलोक में क्रमशः अवतरण-इलोक, सञ्जीविनी-अन्वयः-"सुधान्य कोशः-समासादि-व्याकरण-वाच्यपरिवर्तन-तात्पर्यार्थः हिन्दीभाषार्थः तथा पौराणकीयकथायं-उपयुक्त टिप्पणीयां-संक्षिप्तकथायें आदि उपयुक्त विष तथा प्रन्थ समाप्ति में प्रीक्षोपयोगि प्रश्नपत्र भी दिये गये हैं आज तक इत परीक्षोपयोगि टीकायें तथा मिल्लनाथ कृत सञ्जीविनी टीका सिहत का रघुवैः नहीं छपा। १ से ६ सर्ग का मृत्य लागत मा

उपरोक्त "सुधाव्याख्या" सहित रघुवंश १ से ४ सर्ग का मु तथा ६ से १० सर्ग का मूल्य १॥) पृथक् २ संस्करण भी मिल

## किरातार्जुनीयम् – सुधानाम्निव्याख्या सहितम्।

इसमें सर्व प्रथम पात्र-पश्चिय-संक्षिप्तकथा तथा प्रत्येक दलोक में क्रमशः इलोक-मिल्लिनाथीटीका-अन्वयः-"सुधाव्याख्या" कोशः-समामादि-व्याकरण परिवर्त्तन-तात्पर्यार्थः-भाषार्थः-जहां तहां उपयुक्त टीप्पणीयां-शिक्षासङ्ग्र परीक्षोपयोगि प्रदन्पत्र भी दिये गये हैं आज तक किरात १ से ३ सर्ग क उत्तम परीक्षोपयोगि टीकाये' तथा मिल्लिनाथीटीका युक्त का संस्करण अन्यम्न कहीं नहीं छपा। १ से ३ सर्ग का शूक्य लागत म

## मेघदूतम्-

## सञ्जीविनी-चारित्रवर्द्धिनी-भावप्रवाधिनी टीकात्रय सहित

सञ्जीविनी टीकाके साथ चारित्रवर्द्धिनी तथा साहित्याचार्य पै० श्रीनारायण विस्तेकृत परीक्षोपयोगि भावप्रबोधिनीटीका एक साथ छप जानेसे विद्यार्थि समस्त कठिनाईयां दूर हो गई हैं। मूलक्लोक, सञ्जीविनी—चारित्रवर्द्धिन भावों को स्पष्ट तथा सरखता पूर्वक भावप्रबोधिनी टीका में समझाया गर्था तक मेधदूत ३ टीका सहित का इतना उत्तम परीक्षोपयोगि संस्कर नहीं छपा।

मूल्य भी लागत मात्र बहुत ही

## चन्द्रालोकः-शरदागमञ्याख्या सहितः

इसके सम्पादक साहित्याचार्य पं श्रीनारायणशास्त्री खिस्ते जी हैं। टी होते हुए भी मूल के भावों को स्पष्ट समझाती है इस लिए विद्यार्थिय उपयोग की है। मूलय लागत क्रक्कककककककककककककककककक

3ス,火スて

THE

### KÂSHI-SANSKRIT-SERIES

( HARIDĀS SANSKRIT GRANTHAMĀLĀ ) NO 94•

( Nyāya Section, No. 13)

्त्र <sub>धावक</sub>

खाः विष

ह इत रघुवं:

ति स

भ्रा मृ' भेलः

नम्।

शः

हरण त म

हत

ायव

ाणि

THE

### AVACHHEDAKATVANĪRŪKTĪ

Ву

Sri Jagadis'a Farkalankara WITH THE GANGA COMMENTARY

By

Edited with notes by

NYAYA CHARYA KAVYYTIRTHA

PANDIT DHUNDHIRĀJA S'ĀSTRI,

Principal, Nityanand Veda Vidyālaya, Benares.

PRINTED, PUBLISHED & SOLD BY

JAI KRISHNADĀS-HARIDĀS CUPTA,

The Chowkhamba Sanskrit Series office,

Benares City.

1932.

Registered according to Act X

( All Rights Reserved by the





Printed-Published & sold by
JAI KRISHNADAS-HARIDAS GUPTA,
The Chowkhamba Sanskrit Series Office,
VIDYA VILAS PRESS,
North of Gopal Mandir,
BENARES CITY.

Printed by Jai Krishna Das Gupta at the Vidya Vilas Press, Benares.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri ह रिदास संस्कृत ग्रन्थमा लासमा ख्य -काशीसंस्कृतसीरिज्युस्तकमालायाः

83

न्यायविभागे(१३)त्रयोदशं पुष्पम्

## श्रीजगदीशतकीलङ्कारकृता

# अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

काशीस्थराजकीयपाठशास्त्रीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापक न्यायाचार्य पं० श्रीद्वाबदत्तामिश्रगौडेन विरचितया गंगाव्याख्यया संवितित्त्री

काशीस्थ नित्यानन्द वेदविद्यालयप्रधानाध्यापकेन पं व दुण्डिराजशास्त्रिणा सङ्कृलितया विपमस्थलटिप्पण्या संमेतं, तेनैव संशोधितञ्च

प्रकाशकः--

जयकृष्णदास हरिदास गुप्तः चौखम्बा संस्कृत सीरिज् आफिस, वियाविलास प्रेस, बनारस सिटी।

१९८९

अस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीकृताः ।

Digitized by Alya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय

पुस्तक संख्या

909

वंजिका संख्या

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निज्ञानियां लगाना वर्जिक कोई सङ्जन पन्द्रह दिन से ग्रधिक समय तक पुस्तक प्रका पास नहीं रख सकते।

इस कार्यालय द्वारा "काशीसंस्कृतसीरिज" के अलावा और भी ३ सीरिज यथा "चौलम्बासंस्कृतसीरिज" "बनारससंस्कृतसीरिज" "हरिदाससंस्कृतसीरिज" प्रन्थ-मालायें निकलती हैं तथा इन ४ सीरिजों के पश्चात् और भी विविध शास्त्र की पुस्तक प्रकाशित की गई हैं तथा अन्य सब स्थानों के छपे हुए संस्कृत तथा भाषा—भाष्य के प्रन्थ विकयार्थ प्रस्तुत रहते हैं, सूचीपत्र पृथक् मंगवाकर देखें। इसके अलावा हमारे यहां सर्व प्रकार की संस्कृत, हिन्दी, अङ्गुजी की सुन्दर छपाई होती है, परीक्षा प्रार्थनीय है।

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

#### पत्रादि प्रेषणस्थानम्

## जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः-

"चौलम्बा संस्कृतसीरिज्" आफिस, विद्याविलास प्रेस, गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, बनारस सिटी।

## भूमिका।

→ l·i →

जयन्ति ते तातपादा गुरुपादास्तथैव च । येश्च पञ्चामिसम्पन्नेद्वितीयः प्रथमः कृतः ॥ १ ।। जयन्ति ते आतृपादाः श्रीविद्याधरसंज्ञकाः । येस्तु पञ्चामिसम्पन्नैः पञ्चमः प्रथमः कृतः ।। २ ।।

अथेदं प्रकाश्यते सुद्रापयित्वा जगदीशतकांळ्ड्कारकृतमवच्छेदकत्वनिरुक्तिप्रकरणम् । प्रकरणञ्चेदं सिद्धान्तळक्षणप्रकरणस्यावशिष्टो भागः । तत्र हि हेतुच्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा गङ्गेशोक्ता च्यासिः रघुनाथशिरोमणिना दीधित्या च्याख्याता । सेव च जागदीश्या जगदीशतकांळ्ड्कारेण परिष्कृता । तत्र च्यापकत्र दिविधम्—अत्यन्ताभावघटितं भेद्घटितं च । तत्राद्यं (१)स्वाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वम् , स्वाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वम् , स्वाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावगितानवच्छेदकत्वरूपमपरम् । तत्राद्यमेवपरिष्कृतम् , तथा हि—हेत्वधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावपित्योगितानवच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकं तद्विछिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं च्यासिरित्युक्तम् । तत्र प्रतियोगितानवच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकं तद्विछिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यं च्यासिरित्युक्तम् । तत्र प्रतियोगितानवच्छेदकमित्व त्रिपद्तत्पुक्तम् । तत्र प्रतियोगितानवच्छेदकमित्व त्रिपद्तत्पुक्तम् । तत्र प्रतियोगितानवच्छेदकमिति त्रिपद्तत्पुक्तम् । समासान्तर्गतननामुक्तरपदार्थमात्रान्वयित्वेन प्रतियोगितावच्छेदकमित्रविम्वमित्पर्थः । अत्रावच्छेदकत्वं स्वरूपसम्वन्धविशेषः, अनिरिक्तवृक्तित्वविशेषो वेति जिज्ञासायां रघुनाथ-शिरोमणिनेव स्वातन्त्रयेण प्रकरणस्याऽस्य प्रारमभो विहितो च्याख्यातश्च जगदीशेन ।

तत्रेदं तत्त्वम् । अवच्छेदकता द्विविधा—स्वरूपसम्बन्धरूपा अनितिरिक्तवृत्तित्व-रूपा च । तत्राद्या क्रचित्प्रतियोग्यंत्रे प्रकारीभृतधर्मे, यथा घटाभावीयप्रतियोगितावच्छे-दकता घटत्वे, क्रचिचाऽप्रकारीभृतधर्मेऽपि, यथा कम्बुग्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकता घटत्वे, सम्भवति लघौ धर्मे गुरौ तदभावादिति (२)नियमानुरोधात् । सर्वथापि प्रायः प्रतियोगितासामानाधिकरण्यं न व्यभिचरति ।

स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकत्वस्वीकर्तृभिः ज्ञानभेदेन विषयताभेदमवलम्बय वह्नय-भाववान् हृदः इति निश्चयीयप्रतिबन्धकतावच्छेदकता वह्नयभावाद्येक्देशविषयतायामिष स्वीक्रियते । वह्नयभाववान् हृद इति ज्ञानीयवह्नयभावविषयतायाः निरूपकतासम्बन्धेन ज्ञानान्तरेऽसत्त्वेन वह्नयभाव इत्यादिनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वापित्तिविरहादिति ध्येयम् ।

<sup>(</sup>१) स्वं-व्याप्यं, यथा धूमाधिकसणपर्वतवृत्त्यापन्ताभावाप्रतियोगित्वं वह्नौ ।

<sup>(</sup>२) नियमो न्याप्तिः, सा च यो यदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वनिष्ठ-स्वनिष्ठापादकताकापत्तीय-विद्रोष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदविशिष्टाभावकूटवान् स तदभावीयप्रतियोगिता-निरूपितस्वरूपावच्छेदकतावानित्याकारिका वोध्या ।

[ 2 ]

अनितिरिक्तवृत्तित्वं च प्रतियोगिताऽनितिरिक्तवृत्तित्वम् , ((१)प्रतियोगित्वाभा-ववद्वृत्तित्वमिति यावत् ) अत्र प्रतियोगित्वाभावः, प्रतियोगितानिष्टतत्तद्वयक्तित्वाव-चिष्ठवप्रतियोगिताकः, प्रतियोगितात्वावचिष्ठवप्रतियोगिताको वेत्यन्यदेतत् । अन्युनान-तिरिक्तवृत्तित्वरूपमपि तत् । अन्यूनत्वं व्यापकत्वम् , अनितिरिक्तवृत्तित्वञ्च व्याप्यत्वम् । तथाच प्रतियोगिताव्यापकत्ये सति प्रतियोगिताव्याप्यत्वम् । एवं प्रतियोगिता-वच्छेदकाऽनितिरिक्तवृत्तित्वमपि तत् , प्रतियोगितावच्छेदकाभाववद्ववृत्तित्वमित्यर्थः । प्रति-योगितावच्छेदकावच्छिन्नाभाववन्निरूपितवृत्तितानवच्छेदकत्वं पारिभापिकावच्छेदकत्वम् । (२)स्वव्यापकतत्कत्वमप्यर्थः । प्रतियोगितावच्छेदकं यद्धर्भव्यापकमिति फलितम् । प्रतियोगितावच्छेदकं यद्धर्मविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकमिति यावत् । परन्तु कम्बुगीवादिमान्नास्तोति प्रतीतिवलात् कम्बुगीवादिमत्त्वरूपगुरुधर्मस्य प्रतियोगि-तावच्छेदकत्वया "सम्भवति ल्यो धर्मे" इत्यादेरप्रयोजकतया स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदक-तापक्ष एव श्रेयानित्यन्यत्र विस्तरः ।

इद्मुपलक्षणम् । क्रिवचावच्छेदकत्वं स्वाश्रयसम्बन्धित्वात्मकम् । यथा इह पर्वते नितम्बे हुताशन इति प्रतीतौ ( नितम्बावच्छिन्नपर्वतिनरूपितवृत्तितावान्बिहिरित्यत्र ) नितम्बस्य बह्विनष्टवृत्तितावच्छेदकम् । स्वं-अवच्छेद्योभृता बह्विनिष्टा वृत्तिता । इदानीं तस्तौ न घटः गहे नेदानीं गौरित्यादि प्रत्ययवलात देशकाल्थोरप्यवच्छेदकत्वम् ।

तच्च स्वरूपसम्बन्धविशेषः । अत एव भावाभावयोरेकत्र समावेशार्थमेवावच्छेद्कत्व-स्वीकारः । देशे कालस्येव कालेऽपि देशस्यावच्छेद्कत्वमित्यभियुक्ताः । परन्तु तद्धिकर-णस्येव तिष्ठधर्मावच्छेद्कत्वमिति व्युत्पत्तिमनुस्त्येषेद्म् । तेन प्रलयस्य न गवादेरव-च्छेद्कत्वम् । एवं क्वचिद्विशेषणेऽप्यवच्छेद्कत्वं व्यावर्त्तकत्वरूपं क्वचिद्विपयतारूपं चेति, यथा साध्यतावच्छेद्कता, सा च गुरुधर्मेपीति प्रकरणेऽस्मिन्नभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्व-स्येव विचार इति ।

नव्यन्यायशास्त्रे व्युत्पत्याधायकत्वात् अत्युत्तमोयं प्रन्थः इत्यत्राविवाद एव । य-तद्यात्राणां सौकर्यायमं गुरुवर म० म० श्रीवामाचरणभट्टाचार्यचरणानुप्रहवलेनेव व्याख्या-तवान अतस्तेपामेव श्रीविश्वनाथसदशानां चरणकमलेभ्य इमा कृति समर्पथामि ।

परन्तु दुरूहस्यास्यग्रन्थस्व सुद्रणे सुद्रणप्रभादादिजाताः बह्नगः खुटयस्थिताः ताभि-रनुगाद्य इति ।

( अस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशकाऽऽयत्तीकृताः )

जन्माष्टमी गणेशवाग सं० १९८९ अनुविधेयः

श्रीशिवदत्तमिश्रः

<sup>(</sup>१) व्यधिकरणधर्मस्य प्रतिधोगितावच्छेदकत्वे तु प्रतियोगितातिरिक्तवृत्तित्वे सित प्रतियोगिता-समानाधिकरणं यत्तदन्यत्वमिष तत् ।

<sup>(</sup>२) स्वस्य व्यापकं तद् यस्येति व्युत्पत्त्या स्वं परिभाषिकावच्छेदकम् । श्रनतिरिक्तवृत्तित्वरूपा-वच्छेदत्वं गुरावपीति ध्येयम् ।

## अवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

## अथ रघुनाथशिरोमणिकृताऽवच्छेदकत्वनिकृक्तिदीधितिः।

नन्ववच्छेदकत्विमह न स्वरूपसम्बन्धविशेषः, सम्भवति च छ्यो धर्मे गुरौ तदभावात्, प्रमेयधूमत्वकम्बुप्रीवादिमत्त्वद्राणप्राह्यगुणत्वादेरतथात्वेन तेन रूपेण साध्यतायां व्यभिचारिणि अतिप्रसङ्गात् ।

श्रीजगदीशतकोळङ्कारकतावच्छेदकत्वनिकक्तिपकरणव्याख्यानम्।

(१) नन्विति । इह अनवच्छेदकत्विमित्यत्र, अवच्छेदकत्वम् अवच्छेद कत्वपदार्थः ।

> अथ न्यायाचार्यशिवदत्तिमिश्रकृता सुवोधिनीव्याख्या । यत्कारुण्यकणस्पर्शानमूको वाचस्पतीयति । ब्रह्मोपेन्द्रशिवेर्वन्यां नौमि तां वागधीश्वरीम् ॥ १ ॥

साध्यतावच्छेदकसंबन्धसामान्यं यद्धर्मावच्छित्रप्रतियोगिकःवहेत्वधिकरणीभूतयिकचिद्ध क्त्यतुयोगिकत्वसामान्योभयाभावस्तद्धर्माभित्रसाध्यतायच्छेद्कावच्छित्रसामानाधिकरण्यं व्या प्तिरिति लक्षणे प्रमेयध्मत्वादिना साध्यतायां न वश्यमाणाऽतिप्रमङ्गः, किन्तु मूलकृद्भिमते प्रतियोगितानवच्छेदकत्वघटितलक्षणे एवेति सूचनायाऽह दीधितौ इहेति । वस्तुतोऽव-च्छेदकः वावच्छेदेन स्वरूपसंबन्धि विश्ववाभावसाधने बाधः, सामानाधिकरण्येन तथाःवेऽशं तः सिद्धसाधनम् , इति तद्विशेषमेतल्रक्षणघटकाऽनवच्छेदकत्वपद्विवरणाऽ"वच्छेदकत्ववः द्भिन्न"पद्घटकत्वं प्रदर्शयितुं दीधितौ इहेत्युक्तम्। विवरणत्वं च स्वप्रतिपाद्यार्थप्रतिपाद्-करविमिति । हेतुतावच्छेदकादिघटकाऽवच्छेदकरवं स्वरूपसम्बन्धक्पमेव तस्य तत्वे वक्ष्यमाः णदोषाभावादित्याशयेनाह अनवच्छेदकत्वमित्यत्रेति । ननु अवच्छेदकत्वं पक्षीकृ-त्य स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वाभावसाधनतात्पर्ये स्वरूपसम्बन्धरूपाऽनतिरिक्तवृत्तित्वरूपाऽवः च्छेदकतासाधारणाऽवच्छेदकतात्वस्यैकस्याभावेन तत्तद्वच्छेदकतात्वेन पक्षत्वस्याऽऽवद्यक तया वाधस्य सिद्धसाधनस्य वा प्रसंग इत्यवच्छेदकपदार्थं पक्षीकृत्य स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वा भावसाधने तारपर्यमुपदर्शयितुं अवच्छेदकरवपदार्थपरतया व्याचष्टे अवच्छेदकत्वप ढार्था इति । एवं च एतल्लक्षणघटकाऽनवच्छेदकपदविवरणघटकीमूनं यदवच्छेदकत्वं तत्प्र-तिपाद्यं "अवच्छेदकरवपदार्थो वा" न स्वरूपसम्बन्धविशेषः अतिप्रसंगादित्यनुमानम् । अत्र साध्यघटकस्वरूपसम्बन्धविशेषत्वं क्लप्तपदार्थः सन् किंचिद्धर्मीपरागेण संसर्गतावत्वं यथा प्र तियोगित्वादौ प्रतियोगित्वस्य प्रतियोगिस्वरूपतया क्लुप्तपदार्थत्वात्प्रतियोगितात्वेन संसर्गः

<sup>(</sup>१) प्रतियोगितानवच्छेदकामित्यत्रावच्छेदकत्वं किमिति निरूपयति निवत्यादना ।

#### जागदीक्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

?

्रवाच तथाऽत्रापि बोध्यम् । केचितु स्वरूपसम्बन्धस्याऽतिरिक्तत्वमतेनैवेदम् , अन्यथा गुरु-स्वरूपस्यापि प्रामाणिकतया गुरौ तदभावादित्यस्याऽलप्तकतापत्तेः । न च तस्यातिरिक्तत्वमः तेपि गुरुलध्वोरेकतरस्मिन् तत्कल्पने ऽविनिगमनाविरहाद् गुरौ तत्कल्पने वहुषु तत्सम्बन्ध-कल्पनादिगौरवस्य तदभावकल्पनेऽपि वहुषु तदभावसम्बन्धकल्पनादिगौरवस्य च समान-त्वेनाऽविनिगमकत्वादलमकतापत्तिरस्त्येवेति वाच्यम् । अतिरिक्तस्य तस्य गुरुधर्माऽतृति त्वस्वभावेनाऽदोषादित्याहुः । व्यभिचारिवृत्तित्वरूपाऽतिप्रसङ्गस्य हेतुता च स्वाश्रयैतल्लक्षण-चटकीभूततदभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन सम्पादकतासम्बन्धेन वेति न स्वरूपासिद्धिः ननु तथापि एतल्रक्षणघटकाऽवच्छेदकत्वपदार्थत्वेन पक्षत्वे व्यभिचारिवृत्तित्वरूपाऽतिप्रसङ्ग-स्य स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वाभावसाधकत्वन्न सम्भवति ''साध्यहेतोरसामानाधिकरण्यादु'' व्यभिचारात् । न च स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेद्कतायां एतल्रक्षणघटकाभावप्रतियोगिभिन्नत्वं एतल्लक्षणवाक्यघटकाऽवच्छेदकत्वपदतात्पर्याविषयत्व द्वपतत्पदार्थत्वं वा व्यभिचारित्रात्तित्वेन :हेतुना साधनीयम्, हेतुता च सम्पादकतासम्बन्धेनेति वाच्यम् । तत्रापि स्वरूप-सम्बन्धह्रपावच्छेद्कत्वाभावादीनां हेतुसाध्यघटकत्वेऽवच्छेदकावच्छेदेन यथोक्तसाध्यत्वे अंशतो बाधः । सामानाधिकरण्येन साध्यत्वे हेतुतानिरूपितावच्छेदकत्वादिनां एतल्रक्षणः घटकाभावप्रतियोगिभिन्नत्वासिद्या सिद्धसाधनम् । प्रतियोगितानिरूपिताऽवच्छेदकतात्वे-नापि पक्षत्वेऽवच्छेद्कावच्छेदेन सामानाधिकरण्येनापि च पक्षत्वे प्रतियोगितावच्छेद्कः ्रवाभावकालीनहेतुसाध्यघाटितलक्षणघटकत्वेन प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य बाधापत्तिः । वह्यभावप्रतियोगितावच्छेद्करवे विहिधूमादिरूपप्रकृतहेतुसाध्यघटितलक्षणघटकाभावप्रतियो• गिभिज्ञत्वसिद्धा सिद्धसाधनम् । प्रकृतहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छेदकप्रकृत-साध्यतावच्छेदकघाटितस्य व्यभिचारिहेतुकस्थलेऽनतिरिक्तवृत्तित्वघटितस्याऽप्रसिद्धिः(१)। स्वरूपसम्बन्धविशेषघटितस्य व्यापकीभूताभावप्रतियोगिभूतैव स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकता, अनुमितिकरणज्ञानीयप्रकृतदेतु विषयतेत्यादिप्रतियोगित्वविषयतानिरूपिता या प्रकृतसाध्यता-वच्छेदकविषयतानिकापिताऽभावविषयताानिकापिता विषयता तद्वद्भित्रत्वस्य साध्यत्वेऽपि विक्रि समानाधिकरणाभावप्रतियोगितानिरूपिताऽनतिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वाभाववत्कालीनधूम-स्य साध्यतायां वहेर्हेतुत्वे Sतिप्रसङ्गसम्पादकता Sनितिरिक्त दृत्तित्वे तत्तसत्वे Sिप स्वरूपसम्बन्धरू-पावच्छेदकःत्वस्य लक्षणघटकःवे तस्य साध्यघटकःवेऽतिप्रसङ्गाभावात्तत्र साध्याभावेन व्याभेचार . इति चेत्र। स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकतात्वेन यथोक्तविषयतावाद्भित्रत्वं साध्यं भ्रमभिन्नज्ञानियस्व -विषयतानिक्षिताधिकरणविषयतानिक्षितेत्यादिसाध्यतावच्छेदकाविषयतानिक्षिपिताभावविषय-तानिक्षिता सती प्रकृतहेतुविषयतेत्यादिप्रतियोगित्वविषयतानिक्षिपतविषयतावत्साजात्येन व्य-भिचारिनिष्ठदेतुवृत्तिःवं हेतुरिति विवक्षायां दोषाभावात् । साजात्यं च स्वरूपसम्बन्धरूपाऽव-्च्छेदकत्वपदार्थत्वेन बोध्यम् । साजात्यनिवेशाच प्रकारतानिक्षितावच्छेदकत्वादौ भागासिद्धिः।

<sup>(</sup>१) उभयसाभारणस्य ऽखराडोपाधिक्ष्पावच्छेदकतात्वस्य स्वीकर्तृनयेऽपि तादृशावच्छेदकतात्वावच्छेदेन स्वरूपसंबन्धविशेषस्वाभावसाधने सामानाधिकरएयेन बायः । सामानाधिकरण्येन साधने सिद्धसाधनमित्यपि बोध्यम् ।

साध्ये प्रकृतसाध्यतावच्छेदकविषयतानिक्षित्तत्वप्रवेशात् धृमसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितान् नवच्छेदकविहत्वावच्छित्रसमानाधिकरणधृमकालीनविह्निसाध्यकस्थले स्वक्रपसम्बन्धक्रपावच्छे-दकत्वस्योक्तविषयतावस्वेपि न बाध इति दिक् ।

श्रीगुरुचरणास्तु प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुमित्रष्ठाभावीयप्रतियोगितानिक्षितस्वरूपसम्बन्ध्यक्षपावच्छेदकतायां एतछक्षणघटकस्वाभावस्यैव साध्यत्वात्, अतिप्रसङ्गस्य हेतुःवं च स्वाः श्रयवृत्तिःवविशेषणतापन्नाधिकरणविशेषणतापन्नसाध्याविशेषणतापन्नसाध्यतावच्छेदकविशेषणतापन्नाभावप्रतियोगिरवसम्बन्धेनेति प्राहुः।

केचित्तु अवच्छेदकत्वपदार्थत्वावच्छेदेन स्वरूपसम्बन्घाविशेषत्वाभावसाधने सामानाः धिकरण्येन बाधापत्तिः, अवच्छेदकत्वपदार्थत्वस्य स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकतायामपि सन च्वात्तत्र साध्यस्याऽसत्त्वात्। सामानाधिकरण्येन साधने सिद्धसाधनम् , अवच्छेदकत्वपदा-र्थत्वस्याऽनतिरिक्तवृत्तिरूपाऽवच्छेदकतायामपि सत्त्वात्तत्र स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वाभावरूपः साध्यस्य निश्चितत्वात् । स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वावच्छेदेन एतल्लक्षणघटकानवच्छेदकपदिववन रणघटकावच्छेदकत्वपदार्थत्वाभावस्य साध्यत्वे वाघः स्यात्, तथाहि साध्यतावच्छेदकत्वे हेतुतावच्छेदकरवे च स्वरूपसंबन्धविशेषसत्त्वेन तत्र तादृशसाध्यभावसत्त्वादिति चेन्न । स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वावच्छेदेन सामानाधिकरण्यात्मकैतल्लक्षणघटकानवच्छेदकपद्विवर्ण-घटकाऽवच्छेदकरवपद्तात्पर्यायाऽनतिरिक्तवृत्तित्वक्षपावच्छेदकरवनिष्ठविषयरवाभावस्य साध्यः त्वं, संपादकतासम्बन्धेन व्यभिचारिवृत्तित्वह्नपाऽतिप्रसंगस्य हेतुत्वम् । पदे वि-वरणःवं च स्वप्रतिपाद्यार्थप्रतिपादकःवम् , तथाचाऽनवच्छेदकपदप्रतिपाद्यो योऽवच्छे . दकत्वाभावकपार्थस्तत्प्रतिपादकं यदवच्छेदकत्वाभावपदं तद्वटकत्वस्याऽवच्छेदकत्वपदे सस्वात् । तारपर्याञ्चात्र एतल्लक्षणवटकाऽनवच्छेद्कपदाविवरणघटकावच्छेदकरवपदमन-तिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वविषयकबोधं जनयत्वित्याकारकं तदीयविषयत्वस्य पक्षे सन्दे हसत्वेन वाधसिद्धसाधनाभावात् । ननु धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताऽनतिरिक्तवृत्तित्वह-पाऽवच्छेदकः ववद्धुमः ववद्धुमवान् वहेरित्यादौ लाघवाद् धूमरवे एव तादशधुमान भावप्रतियोगितावच्छेदकरवं कल्प्यते, तथाच संपादकतासम्बन्धेन व्यभिचारिवृत्ति-त्वह्रपहेतोः धूमःवावच्छिन्नप्रतियोगितानातिरिक्तवृत्तित्वह्रपावच्छेदकतायां सत्त्वेन तत्र तादश-तात्पर्यीयाऽनतिरिक्तवृत्तित्व रूपावच्छेद्कत्वानिष्ठविषयत्वाभावाभावरूपसाध्याभावसत्त्वाद्यभिचाः रापत्तः । न च हेतुविषयतानिक्रिपताऽधिकरणविषयतानिक्रिपतवृत्तित्वविषयतानिक्रिपताः Sमावविषयतानिरूपितप्रतियोगित्वविषयतानिरूपिता याSनतिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वनि· ष्टा ताहशतात्पर्यीयविषयता ताहशविषयत्वाभावस्यैव साध्यत्वम्, तथाचैताहशानेरूप्यन निह्नपकभावापन्नाविषयत्वाभावस्यैव तादशसाध्यतावच्छेदकतावच्छेदके सत्त्वान व्यभिचारा-पत्तिरिति वाच्यम् । हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिताऽनतिरिक्तवृत्तिःवरूपावच्छेदकत्वव-द्धुमत्ववद्धूमवान् वहोरित्यत्र च लाघवेन धूमत्वस्यैव तादशधूमाभावप्रतियोगितावच्छेदक-त्वात् , तथाच साध्यतावच्छेदकतावच्छेदके तादशप्रतियोगितानतिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वे हेतुसत्त्वेन तत्र तादशनिरूप्यनिरूपकभावापन्नतात्पर्यायविषयत्वाभावविरहात्साध्याभावसत्त्वेन च्याभचारापिर्त्तंदुर्वारेवेति चेन्न । स्वाश्रयीभूतसामानाधिकरण्यात्मकलक्षणघटकीभूतवृत्तित्वविक्ष्ययानिरूपितसाध्यताविरूपितसाध्यताविरूपितसाध्यताविरूपितसाध्यताविरूपितसाध्यताविरूपितसाध्यताविरूपितसाधिकरणाविषयतानिरूपितः वाभावविषयतानिरूपितासती अथ च हेतुविषयतानिरूपिताधिकरणाविषयतानिरूपितः वृत्तित्विषयतानिरूपिताभावविषयतानिरूपितः या स्वरूपसः स्वन्धरूपावच्छेद्कत्वनिष्ठाविषयता ताहशाविषयतासम्बन्धेनाऽलक्ष्यवृत्तित्वरूपाऽतिप्रसङ्गस्य हेतुत्वम्, तथाच ताहशाविषयतासम्बन्धेनातथावृत्तित्वरूपहेतित्वरूपाऽतिप्रसङ्गस्य हेतुत्वम्, तथाच ताहशविषयतासम्बन्धेनातथावृत्तित्वरूपहेतोस्ताहशसाध्यतावच्छेद्केविरहान व्यभिचार इति । अथवा हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितानिरूपितस्य रूपसम्बन्धरूपावच्छेदकतात्वावच्छित्रप्रतियोगिताकसम्पादकतासम्बन्धेनेव हेतुता, तथाच ताहशसंपादकतासम्बन्धेन ताहशहेतोः स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकतायामेव वर्त्तमानत्वात्तत्र ताहशसंपादकतासम्बन्धेन वर्त्तमानत्वात्तत्र ताहशसंपादकतासम्बन्धेन वर्तमानत्वात्तत्र त्वाहशसाध्यस्यापि सत्त्वान्न व्यभिचार इति प्राहुः ।

वस्तुतस्तु स्वाश्रयीभूतैतल्लक्षणघटकसाध्यतावच्छेद्कविशेषणीभूततादशप्रतियोगिताव-च्छेदक्रत्वाभावविषयतानिरूपिता सती हेतुविषयतानिरूपिताधिकरणविषयतानिरूपितवृत्तित्व-विषयतानिरूपिताभावविषयतानिरूपितप्रतियोगित्वविषयतानिरूपितस्वरूपसम्बन्धविशेषत्वेन सक्लस्वरूपसम्बन्धविशेषावगाहिज्ञानीयस्वरूपसम्बन्धविशेषत्वावच्छिन्नविषयतासम्बन्धेन व्य-भिचारिवृत्तित्वरूपस्याऽतिप्रसङ्गस्य हेतुःवं, तथाच तादशविषयतासम्बन्धेन स्वरूपसम्बन्धविशेष एव तादशहेतोः सत्वेन तत्र साध्यस्यापि सत्वान्न व्यभिचार इति ।

एतेन पक्षतावच्छेदकस्य स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वस्य प्रकारतायां सत्वेन तत्र तादशः हेतोरभावाद् भागासिद्धिरित्यपि निरस्तम् । प्रकारतायामपि स्वरूपसम्बन्धविशेषत्वेन स्वरूः पसम्बन्धविशेषावगाहिज्ञानीयविषयत्वस्य सत्वेन तेन सम्बन्धेन हेतोरेव प्रकारतायां वर्त्त-मानत्वाज भागासिद्धिरिति ध्येयम् ।

अत्र हेतुमाह सम्भवतीत्यादिना । न चात्र साध्यहेत्वोवैयधिकरण्यमित्याशक्षनीयम्, भावानवबोधनात् । तथाहि—अत्राऽतिप्रसङ्गे प्रमेयधूमत्वेत्यादिकमतथात्वेनेत्यन्तं
हेतुः । अतथात्वेनेत्यस्य हेतुसमानाधिकरणतादशाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेनेत्यर्थः ।
तत्र विशेषाभावे सामान्याभावात्मको गुरौ तदभावादिति हेतुः । तदभावादित्यस्य प्रतियो•
गितावच्छेदकत्वाभावादित्यर्थः । तत्र सम्भवति लघौ धर्मे इति हेतुरिति । सम्भवति लघौ
धर्मे इत्यस्य लघौ धर्मेऽवच्छेदकत्वे सम्भवतीत्यर्थः । तत्राऽवच्छेदकत्वे सम्भवत्वं च लघुः
धर्मवृत्तिभेदप्रतियोगितानिक्षिताऽवच्छेदकतावत्वम् । अवच्छेदकता च स्वनिष्ठापादकताः
काऽऽपतिनिक्षितिविशेष्यत्वसम्बन्धावच्छिन्ना प्राह्मा । अस्ति चैतत् घटत्वनिष्ठकम्बुभीवादिः
सदभावप्रतियोगितावच्छेदकतायां घटत्वस्य कंबुभीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वे

<sup>(</sup>१) केचित्त इहेति सप्तम्या घटकत्वमर्थः । सम्भवतीति, अवच्छेदकेत्यादिः । समनियते लघी धर्मेऽ-बच्छेदकत्वे संमवतीत्यर्थः । समनैयत्यं च प्रतियोगिताऽन्यूनवृत्तित्वे स्नि स्वनिरूपकामावविरोधिताबच्छेदक-त्वरूपं अवच्छेदकतानिर्वाहकमतः सत्तात्वोदेविशिष्टसत्तायमावयोः प्रतियोगिताऽन्यूनवृत्तित्वेपि तत्प्रतियोगि-ताकामावविरोधितानवच्छेदकत्वात्र तत्प्रतियोगितावच्छेदेकत्वसम्भवः । विरोधित्वं न तद्भावच्याप्यत्वं व्यधिक-रणसम्बन्धाविच्छत्रामावाप्रसिद्धः, अपि तु स्वनिरूपकामावासामानाधिकरण्यमेव स्वनिरूपकामावविरोधित्वा-दिति भावः ।

'यथा सत्तात्वं यदि विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्याद् गुणनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यादित्यापत्तिः सत्तात्वं विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकःवेऽस्ति'' तथाऽऽपत्तिनास्ति, किन्तु पटत्वं यदि कम्बुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यात्तदा पटवद्कृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकमपि स्यादित्यापत्तिस्तादशापत्तीयविशेष्यत्वस्य पटत्वं वर्त्तमानतया
तादशविशेष्यत्वसम्बन्धेन कम्बुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकतावान्निति भेदस्य घटत्वे
सत्त्वेन तादशभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य कम्बुप्रीवादिमदभावप्रतियोगिताविष्ठिपतघटत्वनिष्ठावच्छेदकतायां तद्गन्थसङ्गतिः।

नतु घटत्वेऽभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वप्राहकमानं घटो नास्तीति शाब्दप्रतीतौ अव-च्छिकप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन घटत्वस्थाऽभावांशे भानमेव, तादशभानाद् घटत्वेऽभाव-प्रतियोगितावच्छेद्कत्विधिद्विरिति सर्ववादिसिद्ध, तथैव कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतावप्य-भावांशेऽविच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन कम्बुप्रीवादिमत्वर्येव भानम्, न तु घटत्वस्य, तथाच तद्माहकमानसत्त्वेन कम्बुप्रीवादिमत्वेऽभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वस्य कथं न सि-द्विरिति चेन्न । घटत्वे कम्बुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वसिद्धिप्रयोजकव्याप्तः स-त्वात्, सा च स्वनिष्ठापादकताकापत्तीयविशेष्यत्वसम्बन्धाविछन्नप्रतियोगिको यः स्वाभा-वस्तद्वद्वृत्तिर्थः किंचिद्विधकगुरुत्वाभावस्तद्वत्त्वसम्बन्धेन यद्यदभावप्रतियोगितावच्छेदक-तावद् भवतीति, तथाच तादशिवशेष्यत्वस्य पटत्वे सत्त्वेन तत्तत्सम्बन्धाविछन्नप्रतियोगि-ताककम्बुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य कम्बुप्रीवादिमत्वे सत्त्वेऽपि किंचि-दविकगुरुत्वाभावविरहात्तादशावच्छेदकत्वाभाववद्घटत्ववृत्तिकिचिद्विवसगुरुत्वाभावस्य घ-टत्वे सत्त्वन तत्सम्बन्धेनाऽभावप्रातेयोगितावच्छेदकत्वस्य घटत्वे एव सत्त्वन तु कम्बु-प्रीवादिमत्वेऽतो घटत्वे एव प्रतियोगितावच्छेदकत्वाक्षिद्धिनं तु कम्बुप्रीविदिमत्त्वे इति न कोपि दोषः।

#### जगादीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

8

िच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वसंबन्धेन, तथाचैतादशापत्तिसंभवेन तादशा-पत्तीयविशेष्यत्वस्य बिहत्वे सत्त्वेन तत्संबन्धेन स्वाभावस्याऽसत्त्वात्तादशस्वाभावबद्धात्तिर्किचिद्-विधकगुरुत्वाभावविहेरण तादशगुरुत्वाभाववत्त्वसंबन्धेनाऽभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वरूपहेतुवि रहेण तादशहेतुना स्वरूपसंबन्धेन स्वरूपसंबन्धकपाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य विहत्व-मात्रे न सिद्धिरिति ।

केचित्तु महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं यदि वहिरवमात्रवृत्ति स्यात्तदा पर्वतवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं वहिरवमात्रवृत्ति स्यात् । अत्र मात्रपदेन तहुत्तिरवे सिततिदतराऽवृत्तिरवं बोध्यम् । अवृत्तिरवं वृत्तिरवं च स्विनक्षितप्रतियोगितावच्छेदकतावत्त्वसंबन्धेन । तादशपादकताकापत्तौ नेष्टापत्तिः कर्तुं समर्था, विहरवेतरमहानसीयविहरवे उक्तसंबन्धेन
महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकरवस्याऽवृत्तिरवावरहात् , तथाच तादशव्याप्त्या विहरवेतमात्रे महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकरवस्य न सिद्धिः संभवतीति हृद्यमित्याहुः ।

आपितिश्व व्याप्तिः । आपितिःवं च वाधकालीनेच्छाप्रयोज्यभाषाग्यव्याप्याऽऽपादकवत्तानिश्वयप्रयोज्याऽनाहार्यत्वम् , तथाचात्र घटराऱ्यभूतलिन्छाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभाववद्
द्रव्यत्वामिति वाधकालीना या द्रव्यत्वादौ घटराऱ्यभूतलिनेष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभाः
वज्ञानं जायतामितीच्छा तत्प्रयोज्यघटराऱ्यभृतलिनेष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वव्याप्यकंवुः
प्रावादिमदभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्ववद्द्वव्यत्वमितिनिश्चयप्रयोज्यघटराऱ्यभृतलिष्ठाभावः
प्रतियोगितावच्छेद्कत्ववद्द्वव्यत्वमिति अनाहार्यम्, तथाचाऽऽपित्तजनकस्तर्कः—यदि द्वव्यत्वं
कंवुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेद्कं स्यात्तदा घटराऱ्यभृतलिनष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदः
कमि स्यादिति । तथाचाऽऽपित्तजनकत्वं द्रव्यत्वादौ तदभावो घटरवादौ। आपितिश्व प्रमाजन्या
आपायव्यतिरेकप्रमाजन्या च प्राह्या, नातो घटत्वं यदि कंवुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदः
दक्षं स्यात् पटाभावप्रतियोगितावच्छदेकं स्यात् , जलवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यादिः
त्याद्यापित्तमादाय घटत्वनिष्ठावच्छेद्कत्वं संभवत्वाऽसंभवः ।

प्राणमात्त्रगुणाभावप्रतियोगितावच्छेदकतावान्नेति भेदस्य प्राह्मगन्धत्वे प्रसिद्धत्वेन गन्ध-त्वकालीनतया तदीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य गन्धत्वन्नत्तित्या प्राणपाह्मगुणाभावप्रति-योगितावच्छेदकत्वे संभवत्वापत्तेरतः "संभवत्वपरिक्कतौ" लघुधर्मकालीनत्वमपद्दाय लघु-धर्मनृत्तित्वेत्युक्तम् ।

अथवा तदनुयोगिकतथिविधंसवन्धाप्रितयोगित्वमेव सभवत्वं वाच्यं लाघवादिति । शिरोमण्युच्चिरितवाक्यार्थवोधश्च अवच्छेदकत्वं-अवच्छेदकत्वपदार्थः । इहेत्यत्र एत-त्पदार्थः लक्षणवोधवाक्यम् , एतिसमिन्निति इहन्युत्पत्तिवलात् सप्तम्यर्थो घटकत्वम् , न स्वक्षपसंवन्धिवशेषः इस्त्र नन्नश्रोऽभावः , तदभावादित्यत्र तच्छब्देनाऽवच्छेकत्वं परामृश्यते, तिस्मन् लघौ संभवति गुरौ तदभावादिति तच्छब्दाऽवृत्त्यायोजना । लघाविति सप्तम्या वृत्ति-त्वमर्थः । तच्च तत्पदार्थेऽवच्छेदकत्वेऽन्वेति । तत्रैव च संभवत्वं विशेषणीयम् । संभवत्वं च भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वम् । तिस्मिन्निति सप्तमी प्रयोज्यार्थिका । तिदेदं विशिष्टनिक्रिपितप्रयो-प्यत्वं विशेषणीभूतसंभवत्वनिक्रिपतप्रयोज्यत्वे पर्यवस्यति 'सिवशेषणेही'ति न्यायात् । अथवा

संभवतीत्यत्र सप्तम्याः प्रयोज्यत्वमर्थः । तस्य च तदभावादित्यत्र तदभावप्रतिपाद्याऽच्छेदः कस्वाभावेऽन्वयः । गुरौ इत्यत्र सप्तम्यर्थो वृत्तित्वं तस्याऽप्यवच्छेदकःवाभावेऽन्वयः । केचित्तु लघाविति सप्तम्यर्थं शत्तित्वस्य संभवत्वपदार्थेकदेशे भेदेऽन्वयः, तस्य तदभावादिस्यत्र तदभाग वप्रतिपाद्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावेऽन्वयः इत्या<u>हः । न च समानाधिकरणपदार्थयोरेव</u> प्रयोज्यप्रयोजकभावो न त्वसमानाधिकरणपदार्थयोः कुत्रापि दृष्टं इति कथं संभवत्वप्रयोज्य-त्वं प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावे संभवति, संभवत्वस्य लघुधर्मनिष्ठावच्छेदकतायां सत्त्वेन प्रः तियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य गुरुधर्मे सत्त्वेन व्यधिकरणत<mark>्वादिति वाच्यम्। तत्र सामानाधिकर-</mark> रण्यघटकाऽधिकरणत्वं स्वाश्रयविष्ठछत्रुतानिह्निपतिविचिद्वधिकगुरुत्ववत्वसंबन्धेन बोध्यम् , तथाच कंबुधीवादिसदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्विनष्ठस्य भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वरूपसंभ-वत्वस्याऽश्रयं यत्कं वुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं तद्वद्घटत्वादिनिष्ठलघुतानिह्निपः तगुरुत्वत्वस्य कंबुष्रीवादिमत्वे सत्वेन तादशसंभवत्वस्याधिकर्णे कंबुष्रीवादिमत्वेऽभावप्रतियोः गितावच्छेद्कत्वाभावस्य स्वरूपेण सत्त्वान्न प्रयोज्यप्रयोजकभावे विरोधः । अतएव परामर्शः प्रनथे परामर्शीयविषयत्वानुमितीयविषयतयोः साक्षात्संबन्धेनाऽसमानाधिकरणत्वेऽपि स्वनिरू पकज्ञानवदात्मवृत्तिविशेषज्ञानीयविषयतासंबन्धेन समानाधिकरणत्या प्रयोज्यप्रयोजकभावः स्वीकियते, तथाहि परामर्शीयधूमानेष्ठविषयतानिरूपकज्ञानवदात्मवृत्तिअनुमितिस्वद्भपज्ञानीय-विषयताया वही वर्त्तमानतया तत्सम्बन्धेन परामर्शीयविषयताया वही वर्त्तमानत्वेन तत्रा-नुमितिविषयताया अपि स्वरूपेण वर्त्तमानत्वात् । एवं च कार्यतावच्छेदकविषयता कारणतावच्छेदकविषयताप्रयोज्येत्यपि संगच्छते । न च सप्तम्यर्थः कुत्रापि दृष्टं कथं तस्य गुरुधर्मानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवाभावेऽन्वय इति वाच्यम् । राहुप्रस्ते स्नायादित्यादौ सप्तम्याः प्रयोज्यत्वमर्थः, स्नाधात्वर्थः सर्वा-क्षव्यापकजलसंयोगः, तिङ्थीं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनत्वम्, कृतिः, तथाच राहुपासप्रयोज्यबलवद्निष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनतादशज-लसंयोगानुकूलकृतिमानिति स्वमते प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधः। तादशस्नानं बलवदनिष्ठा-ननुबन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनमिति बोधः प्रभाकरमते । तथाचाऽत्र सप्तम्याः प्रयोज्यत्वार्थकतया दृष्टचरत्वात् । तद्भावादिति पश्चम्यर्थः प्रयोज्यत्वम् , तस्याऽतथात्वपद्रप्रतिपाद्यगुरुधर्मानिष्टहेतु-मित्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्रवाभावेऽन्वयः, सामान्यनिष्ठाभावस्य विशेषनिष्ठाभावप्रयोजकः रवनियमात् । प्रमेयधूमत्वकम्बुमीवादिमत्वघ्राणप्राह्यगुणत्वोदोरत्यत्र षष्टयर्थो निष्ठत्वं, तस्या-Sतथात्वपदार्थेSन्वयः । केचित्तु तदभावादिति पश्चम्यर्थो व्याप्यत्वं, तस्य गुरुत्वेSन्वयः । गुरौ इत्यत्र सप्तम्यर्थः प्रयोज्यत्वम्, तस्याऽतथात्वपदप्रतिपाद्येऽन्वय इत्याहुः। अतथात्वेनेत्यत्र तृतीयार्थस्य प्रयोज्यत्वस्याऽतिप्रसङ्गपद्रप्रतिपाद्यव्यभिचारिवृत्तित्वेऽन्वयः । न चाऽतिप्रसङ्गर्यः ब्दार्थ एव व्यभिचारिवृत्तित्वं तदा व्यभिचारिणीति सप्तम्यन्तपदार्थस्याऽनन्वयप्रसङ्ग इति वाच्यम् । घृतं जुहोतीत्यत्र घृतमिति द्वितीयार्थस्य कर्मत्वस्य हुधात्वर्थेऽप्रिवृत्तिसंयोगानुकूळः व्यापारे प्रन्वयः, तथाच घृतकर्मका प्रिवृत्तिसंयोगा नुकूल व्यापारा नुकूल देवदत्त न्वयबोधः । अमौ घृतं जुहोतीत्यत्रापि हुधात्वर्थी यदि स एव तदामिपदार्थान-न्वयप्रसङ्गः स्यादतोऽप्रिपदसमभिन्याहृतहधातोः संयोगानुकूलन्यापारानुकूलन्यापार एव

### जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

3

हुधात्वर्थः । तथात्रापि व्यभिचारिपदसमभिव्याहृताऽतिप्रसङ्गराब्दस्य वृत्तित्वमात्रवोधकत्वम्, व्यभिचारिपदाऽसमवधानेऽतिप्रसङ्गराब्दस्य व्यभिचारिव्रातिववोधकत्वम्, अतएव विशि व्यभिचारिपदाऽसमवधानेऽतिप्रसङ्गराब्दस्य व्यभिचारिव्रातिववोधकत्वम्, अतएव विशि व्यक्षाविक्रप्यात्र ह्वाचकपदानां सति पृथग्विशेषणवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्रपरत्वमिति व्युत्पत्तिः सुसंगच्छते । न च गुरुनिष्ठमतथात्वं, लक्षणनिष्ठं व्यभिचारिवृत्तित्वं तयोः सामानाधिकरण्य-विरहात्कथं प्रयोज्यप्रयोजकभाव इति वाच्यम् । सामानाधिकरण्यघटकाधिकरणत्वमत्र स्वा-अयावच्छिकाधिकरणिक्षितत्वसम्बन्धेन, तथाचाऽतथात्वक्षपस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वा-भावस्याऽदश्यं यत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नाधिकरणनिक्षपितत्वस्य सामानाधिकरण्यक्ष्यप्रकृष्णे सत्त्वेन तेन सम्बन्धेनाऽतथात्वस्य सत्त्वात्त्र व्यभिचारिवृत्तित्वस्यापि सत्त्वेन समानाधिकरणतया न प्रयोज्यप्रयोजकभावविरोध इति । अतिप्रसङ्गादिति पद्यम्यर्थस्य "ज्ञान्वाधिकरणतया न प्रयोज्यप्रयोजकभावविरोध इति । अतिप्रसङ्गादिति पद्यम्यर्थस्य "ज्ञान्वस्यस्य साध्ये स्वक्ष्यसम्बन्धविशेषत्वाभावेऽन्वयः । तस्य च स्वक्ष्यसम्बन्धेन पक्षीभृतेऽवच्छेदकत्वभावकम्युपीवादिनिष्ठाऽतथात्वप्रयोजयव्यभिचारिवृत्तित्ववास्यक्ष्यसम्बन्धिवशेषत्वाभाववद्भिक्रमेत्वलक्षणघटकाऽवच्छेदकत्वितित्वयव्योध इति ।

केचित्तुमते लघुधर्मनिष्ठो यो भेदस्तप्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रयोज्यगुरुधर्मानिष्ठाभाव प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावव्याप्यगुरुत्वप्रयोज्यगुरुधर्मानिष्ठाऽतथात्वप्रयोज्यव्यभिचारिद्यत्ति त्वह्रपाऽतिप्रसंगज्ञानजन्यज्ञानिवष्यस्वह्रपसम्बन्वविशेषत्वाभावह्रपसाध्यवद्वच्छेदकत्वमित्य-न्वयबोधः ।

संभवित लघो धर्मे इत्यादिनाऽयं नियमो लभ्यते—यो यदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वनिष्ठनिरुक्तसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभदिविशिष्टाभाव'कूट''वान् स तदभाबीयप्रतियोगितानिरूपितस्वरूपसम्बन्धरूपाऽवच्छेदकतावानिति । वै० स्वसामानाधिकरण्यस्वाश्रयावधिकगुरुत्वप्रतियोगिकत्वोभयसम्बन्धेन । निर्द्ध भवित यथोक्तभेदवद्वधिकगुरुत्वाभाववद्षि सत्तात्वादिकं, यथोक्तभेदवद्षि कंबुप्रीवात्वादिकं विशिष्टसत्त्वकंबुप्रीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकम् । नापि यथोक्तभेदवत्प्रमेयकंबुप्रीवादिमत्वावधिकगुरुत्वाभावरूपयिकंचिद्रभाववद्षि तत्तथा । तथाविधभेदसमानाधिकरणयिकचिद्वधिकगुरुत्वाभावो हि सामान्याभावविशेषाभावविकल्पेन गन्धत्वापेक्षया गुरुणि प्राणप्राह्यगन्धत्वे प्रमेयकंबुप्रीवादिमत्त्वास्पक्षयाऽगुरुणि कम्बुप्रीवादिमत्त्वेऽवच्छेदकत्वम् नुचरित व्यभिचरित चेत्यतो हेयः । एवं

पटत्व इव कम्बुप्रीवादिमत्त्वस्याऽभावबुद्धौ प्रतियोगिविशेषणत्वेऽपि नावच्छेदकत्वम् , उक्त
व्याप्यनगर्द्दीताभावबुद्धेरेवाऽवच्छेदकत्वे मानत्वादिति ।

आस्तां नाम महानसीयवन्द्यभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं विहित्वमात्रेपि, विहित्वं यदि
महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेद्कं स्याद्यत्वत्वत्यभावप्रतियोगितावच्छेद्कं स्यादित्यापः
तेरापायव्यतिरेकप्रमितिविरहेण इष्टत्वादिति जल्पनं मुखमस्तीति न्यायगोचरः । तथाहि वन्
हित्वमात्र इत्यनेन महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वे वहीतराऽद्यत्तिवोपरक्तविहिन्
स्ववित्तं प्रसन्ननीयम् , आहोस्तित्तदेकत्वेऽवच्छेद्कत्वपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेद्कत्वं ग्रुद्धवन्
हित्वे वाऽवच्छेदकत्वम् । तत्राऽऽययोगापत्तिसम्भवादतथात्वम्, आपित्वश्च "महानसीयवह्वय-

अत्र गुरुत्वं च स्वविषयकप्रहत्वव्यापकव्यापकताका या संख्या तादशसंख्यात्वाऽवाच्छ-नाऽवृत्तिर्यः संख्याविभाजकीभूतो धर्मस्तद्वत्संख्यावच्छिनानुयोगिताकपर्याप्तिकाऽवच्छेदकता-कविषयताग्रुन्यप्रतीतिविषयतानवच्छेदकत्वम् । स्वपदेनाऽत्र लघुधर्मो प्राह्यः । तथाच घटः त्वविषयकप्रहत्वव्यापकत्वस्य एकत्वसंख्याव्यापकत्व एव न तु द्वित्वादिकसंख्याव्यापकत्वे, द्वित्वाधिकरणीभूते घटत्वातिरिक्ते प्रकारतया प्रहस्याऽसत्त्वात्, एकत्वाऽवृत्तिसंख्याविभाजकी॰ भूते। धर्मः कम्बुग्रीवादिमत्त्वगतसमुदायत्वत्वं 'द्वित्व।दिकं च'' तद्धर्मवत्समुदायत्वावच्छिन्ना-नुयोगिताकपर्याप्तिकाऽवच्छेदकताकविषयताश्चयप्रतीतिविषयतानवच्छे<mark>दकत्वस्य</mark> दिमत्त्वे सत्त्वेन घटत्वाऽपेक्षया तस्य गुरुत्वम्, कंबुग्रीवादिमत्वविषयकप्रहत्वव्यापकत्वमेकत्वः <mark>व्यापकतायामप्यस्ति ''कम्बुमीवादिमत्त्वं</mark> कपालद्वयसंयोगः तद्वद्विषयकप्रहे कपालत्वस्यापि प्रकारतया तदूतैकःवन्यापकतायां प्रहत्वन्यापकत्वसत्त्वात्" इति तादशैकत्वसंख्याऽत्रृत्तिसंख्याः विभाजकीभूतो धर्मः कम्बुमीवादिमत्वगतसमुदायत्वत्वं "द्वित्वत्वादिकं च" तद्धर्मवत्समुदायन स्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकाविषयताशूर्यप्रतीतिविषयतावच्छेदकस्वान्न कंबु श्रीवादिमत्वावधिकं गुरुत्वं घटत्व इति प्रहत्वसामानाधिकर्ण्योक्तौ संख्यामात्रव्यापकतायाः प्रहत्वसामानाधिकरण्येनाऽवृत्तिधर्माप्रसिद्धः व्यापकत्वनिवेशः । प्रहे संख्याव्यापकत्वं च प्रका-रतासम्बन्धेन । व्याप्यताघटकसम्बन्धश्च समवायः । ननु व्यापकतायां व्यापकत्वमपहाय-संख्यायामेव तादशप्रहत्वन्यापकत्वं निवेश्यम् , तादशसंख्यात्वाविच्छन्नाऽवृत्तित्वं संख्यावि-भाजकीभूतधर्मे निवेर्यम् , व्यापकताघटकसम्बन्धश्च स्वाश्रयनिष्ठाविषयताकत्वमिति चेन्न । तादशप्रहत्वन्यापकत्वस्य घटत्वगतैकत्व इव घटत्वपटत्वगतिद्वत्वे घटत्वपटत्वमठत्वगतबहुत्वे च स्वाश्रयानिष्ठविषयताकत्वसम्बन्धेन सत्त्वेन तादृशसंख्यात्वाविच्छन्नावृत्तिसंख्याविभाजकी। भूतधर्माप्रसिद्धा घटत्वापेक्षया कम्बुप्रीवादिमत्त्वे गुरुत्वाऽसम्भवेनाऽसम्भवापत्तेः। एवंसित स्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकविषयताकत्वसम्बन्धेनैव संख्यायां प्रहत्वव्या-पकत्वं निवेश्यम् , तावतैवोक्तसंख्यायां स्वविषयकप्रदृश्वव्यापकत्वाऽसम्भवादिति केचित् । तन्न, परम्परायाः संसर्गत्वे मानाभावात् । ननु संख्यात्वावच्छिन्नाऽइत्तित्वमपहाय संख्या-Sवृत्तित्वमेव निवेश्यम् , तद्पि संख्यानिष्ठनिरूपकतानिरूपितनिरूप्यतावद्वतित्वाभावार्थकः मिति चेन्न । घटत्वगतैकत्वघटत्वपटत्वगतद्वित्वघटत्वपटत्वमठत्वगतबहुत्वैतदन्यतमत्वाव-च्छिन्ननिरूपकतानिरूप्यतावद्वतित्वस्य सकलसंरूयाविभाजकीभृतधर्मे सत्वेन तादशवृत्तित्वा-भाववद्धर्माप्रसिद्धाऽसम्भवापत्तेः । तन्निवेशे च संख्यात्वावच्छिन्नावृत्तित्वपदेन तादशसंख्याः रवावच्छित्रनिरूपकतानिरूपितनिरूप्यतावद्वतित्वाभावस्य विवक्षितत्वेनाऽन्यतमस्यावच्छित्र निरूपकतायां संख्यात्वाविच्छन्नत्वाभावान्नासंभवः। ननु स्वविषयकप्रहत्वव्यापकव्यापकताकः संख्यात्वावच्छिन्नाऽवृत्तिसंख्याविभाजकीभूतधर्मवत्वमेव गुरुत्वं कथं नोक्तम्। धर्मवत्ता च स्वा-श्रयाश्रयत्वसम्बन्धन । अत्र केचित् । कम्बुभीवादिमत्वापेक्षया घटत्वस्यापि गुरुत्वापत्तेः ।

#### जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

20

तादशब्यापकताका या संख्या कम्बुमीवादिमत्त्वगतबहुत्वसंख्या तादशसंख्यात्वाविच्छन्नाऽत्रः तिसंख्याविभाजकीभूतो धर्मः कम्बुमीवादिमत्त्वघटत्वगतद्वित्वत्वं तद्वत्वस्य स्वाश्रयाश्रयत्वसः म्बन्धेन घटत्वेऽपि सत्त्वात् । अतस्तादशधर्मवत्संख्याविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकः ताकविषयताश्चर्यप्रतीतिविषयतानवच्छेदकत्वस्य निवेशः ।

अत्र परंपरायाः संसगंत्वाभ्युपगमे एव घटत्वस्य घटत्वगतैकत्वपुर्ष्कारेण कम्बुमीवा-दिमत्त्वापेक्षया गुरुत्वाभावेऽपि तादशाद्वित्वेन रूपेण घटत्वस्य कम्बुमीवादिमत्त्वोपक्षया गुरुत्व-स्येष्टत्वे स्विविषयकप्रहृत्वच्यापकसंख्यात्वाविच्छन्नावृत्तिसंख्याविभाजकीभूतभमेवत्त्वेमव गुरुत्वम्। व्यापकता च स्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकविषयताकत्वसम्बन्धेन । धर्म-वत्ता च स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेनेति । इपविशिष्टरूपवत्वं पर्यवसितार्थः । वै० स्वाविच्छन्ना-नुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकाविषयताशालिप्रहृत्वच्यापकसंख्यात्वाविच्छन्नावृत्तिसंख्यावि भाजकीभूतधर्मवत्त्वसम्बन्धेनेति दिक् ।

केचित्तु स्विवयकप्रहिविशिष्टस्वं संख्याविभाजकधर्मे निवेश्यम् । वै०स्वितिष्ठव्यापकताकसं स्वाधित्तस्वसम्बन्धेन तथाच नाऽप्रसिद्धिः । संख्यासामानाधिकरण्येपि प्रहस्वव्यापकतानिवेश्वेऽप्रसिद्धिः । कंबुप्रीवादिमत्त्वविषयकप्रहस्वव्यापकवानिवेश्वेऽप्रसिद्धिताद्वस्थ्यात् व्यापकत्वे तिन्नवेशः । कंबुप्रीवादिमत्त्वविषयकप्रहस्वव्यापकव्यापक ताकसंख्यादृत्तिसंख्याविभाजकीभूतचतुष्ट्ववद्षयस्वगतचतुष्ट्रमाद्य घटस्वेऽतिप्रसंगवारणाय तद्विच्छन्नातुयोगितस्यादिनिवेशः । तेन रूपेण घटस्वस्य गुरुस्व इष्टस्वे तन्नोपादेयमेवेति प्राहुः।

वस्तुतस्तु स्विषयकयिकविद्महवृतिसंख्याविभाजकिभूतेत्यादिनिवेशः । वृत्तितं च स्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकविषयताकत्वेन कंबुप्रीवादिमत्वयः टत्विषयकज्ञानयोरेकस्वविद्धिकावच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताकविषयताकत्वयोः स-स्विद्धस्व इति नातिव्याप्त्यव्याप्तीति दिक् ।

तद्धमीविच्छन्नप्रकारतावच्छेदकताप्रतियोगिकपर्याप्यस्य स्थागितावच्छेदकसंख्यासामान्यिनिछमेदप्रतियोगितावच्छेदकसंख्यात्वच्याप्यजातिमः एकारताश्रयत्वं तद्धमीपेक्षया गुरुत्वम् । अत्र
तद्धमपदेन लघुषमी प्राष्टः । प्रकारतावच्छेदकताया न्यूनवारकपर्याप्तिनं निवेश्यते । अत्र
सामान्यपदानुकौ प्रमेयधुमत्वाविच्छन्नप्रकारतावच्छेदकतायातियोगिकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदः
कीमृता या संख्या तिकष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य धृमत्वगतैकत्वत्वे सत्त्वाद्देषोऽतः सामाः
न्यपदम्, तथाच तत्र सामान्यान्तर्गताया एकत्वसंख्याया अपि लाभान दोषः। ईदशगुरुत्वज्ञानं
च स्वप्रतियोगितावच्छेदकतात्वाविच्छनप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वनुद्धौ प्रतिबन्धकम् । अवच्छेदकत्वे चाऽवच्छेदकतावच्छेदकसाधारणं प्राह्मिस्यस्मद्गुरुचरणाः ।

लघुरवं च स्वाविच्छन्नप्रकारतावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छे-दकीभृतस्प्रवृत्तित्वम्। वृत्तित्वं च स्वविषयकप्रदृत्वच्यापकव्यापकताकसंख्यात्वाविच्छन्नाऽवृत्तिसं-ख्याविभाजकीभृत्धमंवत्त्वसंबन्धेन, तथाच कंबुप्रीवादिमत्वाविच्छन्नप्रकारतावच्छेदकतात्वाव-च्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकं कंबुप्रीवादिमत्त्वगत्वहुत्वं तद्वृत्तित्वस्य घटत्वे स-स्वात् घटत्वविषयकप्रहृत्वच्यापकव्यापकताकसंख्यात्वाविच्छन्नावृत्तिसंख्याविभाजकीभूतं कंबुप्री-दिमत्वगतसमुद्रायत्वगतसमुद्रायत्वत्वं तद्वत्वस्य तादशसमुद्रायत्वे सत्वेन तेन सबन्धेन ताद-शसमुद्रात्ववृत्तित्वस्य घटत्वे सत्त्वात्। केचित्तु स्वत्वस्याऽननुगतत्वेन तत्त्वसकः पर्यवसायितया

ष्घटत्वनिष्ठलघुतानिह्णिताऽवधितासमनियतधर्मवत्त्रं गुरुत्वम्, लघुत्वं च कम्बुप्रीवादिमत्व-निष्ठगुरुतानिह्नपिताऽवधिता समनियतघर्मवत्त्वमेवं रहिया सर्वत्र गुरुत्वलघुत्वलक्षणं वो ध्यम् । न च गुरुत्वघटितं लघुत्वं लघुत्वघटितं गुरुत्विमत्यन्योन्याश्रय इति वाच्यम्। गुरु-रवलक्षण लघुत्वस्य लघुत्वलक्षणे गुरुत्वस्य तत्तव्यक्तित्वेनैव प्रवेशात्, अनुमितिलक्षणे अनु-मितेस्तद्यक्तित्वेन प्रवेश इव । अत्रोक्तावधित्वसामानाधिकरण्योक्तौ द्रव्यत्वघटत्वोभयत्वेन घट-त्वनिष्ठलघुतानिरूपिताऽवधितावति द्रव्यत्वादौ द्रव्यत्वत्वादेर्वत्या तेन तस्य गुरुत्वापत्तिः। अतएव न व्याप्यत्वमात्रप्रवेशो, व्यापकतामात्रप्रवेशे च घटकाळीनप्रेमयापेक्षया प्रमेयत्वेन सर्वस्यापि गुरुत्वापत्तिरतः समनियतत्वप्रवेशः । यद्यपि घटत्वनिष्ठलघुतानिरूपिताऽवधिरवत्वेन तत्सामनैयत्यं न कुत्रापि धर्मे, तथाप्यवधिताविशेषसामनैयत्यविवक्षायां न कोपि दोषः। एवं चोक्तावधित्वविशिष्टतत्तद्धर्मवत्त्वं तेन धर्मेण गुरुत्वम् । वै०सामनैयत्येनेति पर्यवसितमिति प्राहुः। इदमत्र चिन्त्यम् । युक्तमनुमितिव्यक्तेः प्रत्यक्षादिना गृहीतत्वात्तवाक्तिसमवेतत्वादिनाऽ-नुमितित्वपरिचायकत्वम् , अनेकपदार्थघटितलघुत्वस्य स्वघटकपदार्थज्ञा<mark>नं विना दुःशक्यप्र-</mark> हतया तद्धर्माणां प्रहे अन्योन्याश्रयतादवस्थ्यम् । सनिरूपकपदार्थस्य निरूपकभेदेन भिन्नतया एकलघुत्वव्याक्तिमादाय तदवधित्वसामनैयत्येन धर्मप्रवेशे धर्मान्तराऽसङ्काहेण घटत्वावधिकगु-रुत्वस्यापि अनन्तत्वापत्तिरिति । अन्येतु स्विवषयकप्रहवृत्तिव्याप्यताकसङ्ख्याऽवृत्तिसङ्ख्यावि । भाजकोभूतधर्मवरसङ्ख्यावृत्तिविषयतान्यप्रतीतिविषयतानवच्छेदकःविमित्याहुः ।

यद्वा लघुःवगुरुःवादिकमिदमेतदपेक्षया गुरुलिविति व्यवहारसाक्षिकः साविधिकोऽखण्ड-घर्मविशेष इत्यलम् ।

(१)भवानन्दवागीशेन समनियतत्वे सित यत्र लघुत्वं तत्रेवाऽवच्छेदकत्वं इति मन्यते

<sup>(</sup>१) भवानन्दिसिद्धान्तवागीशानामयमाशयः । लघुधर्मसमानियतःवेन गुरोरनवच्छेदकःवं साधनी-यम् , समनैयत्यं चात्र स्वाविञ्जत्रसमव्यापकतावच्छेदकत्वे सति स्वसमानाधिकरणत्वम् । सत्यन्तनिवेशेन सत्तात्वादिसमनियते विशिष्टसत्तायभावपातयोगितावच्छेरके विशिष्टसत्तात्वादौ न व्यभिचारः । विशेष्यदलनि-वैद्याच घटपागभावःवादै। घटपागभावायस्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदके घटस्यादिसमनियते न व्यभिचारः। अत्र समन्यापकता प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्राह्मा, तेन समवायेन जात्यभावप्रतियोगितावच्छेदकं सम-वेतत्वमेव न तु जातित्वं, जातिभेदपतियोगितावच्छेदकं च जातित्वमेव, न तु समवेतत्विमत्यस्योगपाचिः। वस्तुतस्तु समनियते लघौ सतीत्यनेन लघुसमनियतसत्ताकत्वमेव विवक्षितम् , तथाच विशिष्टसत्तात्वादेविंशे-षणविद्योष्यसम्बन्धादिषु पर्यातत्वःत्र सत्तात्वादिसमनियतसत्ताकत्वमिति न व्यभिचारः । नन्वेवमापि समवाया-दिना जात्याभावादेः प्रातयोगितावच्छेदकं समवेतत्वादिकमेव न ्त जातित्वादिकमिति सिद्धान्तोऽनुपणत्रः, जाति-रशदौ समवेतत्वायसमनैयत्येन हेत्वसिद्धचा तदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावाऽसिद्धेगिते चेत्र । स्वसमा-नाधिकरणलघुतद्भावप्रातियोगितावच्छेदकान्तराऽघटितस्यैव तदभावप्रतियोगितावच्छेदकतया जातित्वादी हे-त्वन्तरेण स्वसमानाधिकरणलघुसमवेतत्वादिरूपतद्भावप्रतियोगितावच्छेद्कान्तरघाटितत्वेनैव तद्भावप्रतियो-गितावच्छेदकःवाभावः साधनीय इत्युक्तदोषाभावात् । न च समवेतत्वादेरतिपसक्ततया जात्यभावादिपति-योगिताथच्छेदकतया हेत्व-तरस्याप्यासिद्धिरेवाते वाच्यम् । समवायादिवा जात्यभावादेः स्वसमनियतसमवता-वभावाऽभिन्नतया समवायादिना जात्यभावादियतियागितायाः सभवेतमात्रे एव सत्त्वात् । अत एव जातित्वादी समवेतत्वघटितत्वेऽपि न जातिमेदपातियोगितावच्छेदेकत्वामावासिद्धिः। जातिमेदादेः समवेतमेदायसमनैय-त्येन समवेतत्वादेजातिभेदपातियोगितावच्छेदकतया मेदमन्तर्भाव्य हेत्वसिद्धिः। वस्तुतो जातित्वमपि समवायेन

#### जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

28

विशिष्टसत्तात्वसमिनयतस्य सत्तात्वस्य लघुनोऽपि न विशिष्टभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वम्, गुणादाविष सत्ता नास्तीतिप्रतीतिप्रसङ्गात्, पृथिवीसमवेतावाऽसमिनयतस्यापि च समवेतत्वस्य पृथिवीसमवेताभावः प्रतियोगितावच्छेदकत्वम्, अनितिप्रसङ्गात्। एवं घटकपत्वस्याऽसमिनियतमिषि कपत्वं व्यधिकरणसंयोगादिसम्बन्धाविच्छन्नघटकपाद्यभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकमतः समनैयत्यमिकिञ्चित्करम् । यस्याऽवच्छेदकत्वः स्वीकारेऽतिप्रसङ्गाद्यमावः स प्रवाऽवच्छेदक इत्याश्येनाऽह सम्भवतीति । अतिप्रसङ्गाद्यनापदके लघौ संम्भवतीत्यर्थः ।

#### तन्मतमन्वयव्यतिरेकव्यभिचारदर्शनद्वारा खण्डयति विशिष्टसत्ताःवेति ।

नन्वत्र प्रथमं गुणकर्मान्यस्वविशिष्टसत्तास्वे कथं तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेद्कस्वं तत्र छाघवेन सामानाधिकरण्यास्मकवैशिष्ट्यं एव तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेद्कस्वस्वीकारात्, एवं चात्र विशिष्टसत्तास्वापेक्षया लध्विप गुणकर्मान्यस्वं अतिप्रसङ्गाद्यनापादकं चेति तदेव विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकं तस्समनियतं च न सत्तास्वद्रव्यस्वे वैषम्यादिति । विशिष्टसत्तास्वेऽवच्छेदकस्वाऽनुपपत्तिरिष्टस्वात्, सत्तास्वे चापत्तेरसम्भवात्, ताभ्यां सामनैयस्यस्याऽवच्छेदकस्वानयामकस्वनिराकरणमसङ्गतिमिति चेत्।

अत्र केचित्। अनुयोगिवाचकपदसमिभव्याहृतसामानाधिकरण्यात्मकवैशिष्ट्यवाचकं पदं यत्र तत्राधिकरणतया वैलक्षण्यस्वीकारात्, केवलवैशिष्ट्यायिच्छन्नाधिकरणताया अवैलक्ष ण्यात् वैशिष्ट्यमात्रं नावच्छेदकमभ्युपेयम्, किन्तु सत्तात्वसहितमेवेति नाऽसंगितः। अत एव सिद्धान्तलक्षणे द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वे सित सत्त्वादित्येव प्रयोगः, अन्यथा सत्तापद्वैय-थ्यापतेरित्याहुः।

तन्न सम्यक्। कूटघटितलक्षणे घटवृत्तिःविविशिष्टवाच्यत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदकरशस्य लाघवेन वैशिष्टयमात्र स्वीकारात्। तथाच नायं नियमः। नच सिद्धान्तलक्षणे सत्तापदस्य वैयध्यापत्तिरिति वाच्यम्। तत्र सत्तापदं वैशिष्टयसमवायाविच्छन्नाधेयत्वघटितःवस्य सम वायेन हेतुःत्वस्य च सूचनायेति। यद्वा गुणकर्मान्यत्वाधिकरणावच्छेदेन कालेऽप्यस्ति, केवलविशिष्टस्य सत्त्वस्य कालिकेनाऽभावः सत्तानधिकरणावच्छेदेन कालेऽप्यस्ति, केवलविशिष्टस्याऽनधिकरणाऽप्रसिद्धेस्तदभावश्च नेति केवलवैशिष्ट्यं नोक्ताभावप्रतियोगिता

वात्यभावमतियोगिताकमेव, अत एव तत्र तत्र जातित्वद्रव्यसमवेतत्वदिरवच्छेदकत्वोक्तिः संगच्छते, काचित्तः स्याऽनवच्छेदकत्वोक्तिः संगच्छते, काचित्तः स्याऽनवच्छेदकत्वोक्तिः संगच्छते, काचित्तः स्याऽनवच्छेदकत्वोक्तिः प्रवेतन्त्र प्रवेतन्ति ।

वच्छेदकमिति तदभावमादायैव प्रन्थसङ्गतिराकळनीया । प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेनैव प्रतियोग्यनिषकरणस्याऽभावावच्छेदकत्वे तूक्तगृत्तिताविशिष्टसत्ताभावस्याऽत्माद्यवच्छेदेनैव काळे
सत्वेन विशिष्टाभावतत्समानियत्वापत्तिविरहेऽपि तादशवृत्तिताविशिष्टतद्घटाभावस्य तद्घटनाशकाळावच्छेदेन सत्त्वेन तत्र च तादशवृत्तिताविशिष्टस्य सत्त्वेन तद्भावसत्वाऽसम्भवेनोक्तगृत्तिताविशिष्टतद्घटाभावमादायैव सा, सत्तापदन्तपूळक्षणपरामिति ध्येयम् । वस्तुतस्तु
एतन्मते प्रतियोग्येशे भासमानस्याऽवच्छेदकतायाः औत्सर्गिकत्वेन तत्समानियतत्वस्य ळघुधर्मनिष्ठस्यैव तस्या आपाद्यताया गुणकर्मान्यत्वस्याऽप्रमनियतत्वेन गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वे एव विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वव्यवस्थितेः, तत्समनियतसत्तात्वे तत्प्रसङ्गनेन तन्मतिनिराकर्णं नासङ्गतमित्यळम् ।

गुणादाविप सत्ता नास्तीतिप्रतीतिप्रसङ्गादिति । ननु अभावस्य प्रतियोगिः तावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतया समं विरोधात् , सत्तात्वावच्छिन्नाधिकरणत्वस्य च गुणे स॰ त्वात्तत्र सत्ता नास्तीति प्रतीत्यापत्तिः कथं सङ्गच्छते, किन्तु गुणे विशिष्टसत्ता नास्तीतिप्रतीः स्यनुपप्तिरेव सम्भवतीति चेन्न । स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतया सार्धे स्वस्य विरोधित्वं वाच्यम् , अन्यथा घटत्वाविच्छन्नाधिकरणतया सार्धं पटाभावस्य विरोधापत्तेः । एवं च विरे।धस्य सत्त्वगर्भत्वे विशेषत एव विश्रामात् , एवं च गुणे विशिष्टसत्ता नास्तीति प्रतीत्यनुपपत्तिवारणाय विशिष्टसत्ताभावस्य लाघवेन द्रव्यत्वाधिकरणतयैव विरोधो न तु स॰ त्ताःवावच्छित्राधिकरणतया सार्धं, तथाच विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदककप्रतियोगिः ताकत्वेन तदभिन्नसत्ताभावस्यापि तेनैव विरोधादापतेः सुसङ्गतत्वात् । यद्वा एकधर्माविच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावस्यैक्येन विशिष्टसत्ताभावस्य गुणे सर्वानुमततया सत्ताभावस्यापि सत्त्वं स्यादित्यत्र तात्पर्यात् । केचित्त सत्तात्वं यदि विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यात्तदा गुणवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यादिलापत्तिपरम् । न च विशिष्टसत्ताभावस्य गुणे सत्त्वेन गुणबृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं सत्तात्वे इष्टमेवेति वाच्यम् । सत्तात्वगतैकरवं यदि वि-शिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावाच्छत्रप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकं स्या त्तदा गुणबृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तयन्थोगितावच्छेदकं स्यादित्यत्रापत्तौ तात्पर्यात् । वस्तुतस्तु सत्तात्वं यदि विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकताः रवावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकीभूतरूपवृत्त्यवच्छेदकतावरस्यात्तदा वृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकीभृतक्षपर्ः त्यवच्छेदकतावत्स्यादित्यापत्तिपरं बोध्यम् ।

नच गुणादौ सत्ता नास्तीति प्रतीतिः स्यात्तदा किं स्यादिति वाच्यम् । यद् यिष्ठाभाव-प्रतियोगितावच्छेदकं तत्तिष्ठाधिकरणतानिरूपकतानवच्छेदकमिति नियमेन सत्तात्वं यदि गुणवृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकं स्यात्तदा गुणनिष्ठाधिकरणतानिरूपकतानवच्छेदकं स्या-दिति प्राहुः ।

अत्र विशिष्टसत्ताः वापेक्षया समिनयतः वे सित लघुः वे प्रित्ताः वस्य नाऽवच्छेदकः विमित्य-न्वयव्यभिचारो बोध्यः । समिनयतलघुधर्मस्य प्रतियोगित। वच्छेदकः विनयमेऽन्वयव्यभि-२ स्र० नि० चारमुक्तवा व्यतिरेकव्यभिचारमाह पृथिवीसमवेतत्वेति । एवं चाऽऽपतिमुक्तवाऽनुपप-तिमाहेति फलितम् । केचित्तु विशिष्टसत्त्वस्याऽतिरिक्तत्वमते विशिष्टसत्तात्वसमिनयतत्वस्य सत्ताले विरहान तहोषः सम्भवतीत्यत आह पृथिवीसमवतत्वेतीति प्राहुः। अन-तिशसङ्गादिति । तथा च समनैयत्योपादाने पृथिवीसमवेतत्वस्य पृथिवीसमवेते सत्वा-त् , शुद्धसमवेतत्वस्य गुणकर्मवृत्तिगुणत्वकर्मत्वादौ सत्त्वात् पृथिविसमवेताभावप्रतियोगिता-वच्छेदकत्वं न स्याच्छुद्धसमवेतत्वस्य समनैयत्याभावात् , मम तु अतिप्रसङ्गाद्यनापादकत्वाः त्तस्य तदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमिति भावः । ननु शुद्धसमयेताभावस्य गुणादावसत्त्वात् प्रिथवीसमवेताभावस्य च गुणादौ सत्त्वात्कथं पृथिवीसमवेताभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं सम् वेतरवे स्वीकरणीयम्, अतिप्रसङ्गायनापादकत्विवरहात्, जले समवेतं नास्तीति प्रतीतिवरपृ श्वितासमवेतं नास्तीति प्रतीत्यनुपपत्तेः प्रतियोगितावच्छेदकीभूतसमवेतत्वावच्छिन्नाधिकर्ण-तायास्तत्र सत्वात् । तथाच समवेतत्वमात्रेऽवच्छेदकत्वस्याऽनभ्युपगमात्कृतो व्यतिरेकव्यभि-चार इति चेत् । अत्र नव्याः । पृथिवीसमवेतं नास्तीति प्रतीतौ पृथिवीनिरूपितकालिकसम्बन्धाः विच्छन्नवृत्तिताविशिष्टस्य कालिकेनाऽभावा विषयस्तत्र तादृशभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं का-लिकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तित्वे एव कल्पनीयम् लाघवादिति जले कालिकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्ति-ताविशिष्टः कालिकेन नास्तीति प्रतीतिर्यथा न भवीत तथा कालिकसम्बन्धाविच्छन्पृथिवी-निक्तिपतवृत्तिताविशिष्टः कालिकेन नास्तीति प्रतीतिरिप न भवति । नचाऽन्यशब्दोहिखनी प्रतीतिर्नान्यं विषयीकरोति तच्छब्दोल्लेखिन्याः प्रतीतेस्तच्छब्दप्रतिपाद्यार्थाविषयकत्वामिति नियः मात् , तथाच समवेतपदेन समवायसम्बन्धाविच्छन्नवः तिताविशिष्टस्येव वेष्यात्तत्कथं सङ्गच्छ-ते इति वाच्यम् । पृथिवीनिरूपितसमवेतःवसम्बन्धाविद्यन्नवृत्तिताविशिष्टं यद्भवति तदेव का-लिकसम्बधाविञ्जनवृत्तिताविशिष्टमि भवतीति सूचनायैव समवेतपदिमिति । नच पृथिवी। निरूपितकालिकसम्बन्धाविच्छन्तर्तितायाः समनैयत्यं कथं न कालिकसम्बन्धाविच्छन्तर्ति-ताया इति वाच्यम् । पृथिव्यसमानकालीनपदार्थेऽपि कालिकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तितायाः स-त्वात्तत्र पृथिवीनिक्वितिकालिकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताया असत्त्वादिति पृथिवीसमवेताभावस्य कालिकसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्य समवेतःवाविच्छन्नप्रतियोगिताकःवेऽपि क्षस्यभावाः त्तद्मिप्रायक एव वोक्तप्रनथः । न च तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वृत्तित्वे एवोचितमिति इंग् क्यम् । समवेतत्वस्य समवायरूपतया लाघवानवकाशादित्याहः ।

प्राव्यस्तु पृथिवीनिक्षिपतत्वस्य समवेतांशे उपलक्षणस्याऽभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभाव वेन पृथिवीसमवेतं नास्तीति प्रतीतिर्जले न भवतीति नानुपपत्तिः, एवं च पृथिवीनिक्षिपत्तत्वोपल् क्षितसमवेताभावस्य समवायिमात्राऽवृत्तेः प्रतियोगितावच्छेद्कत्वस्य समवेतत्वमात्रे क्षतिवि रहेण तत्रैव व्यभिचारतात्पर्यम् । नचैतादशाऽवच्छेद्कत्वमप्रामाणिकमिति वाच्यम् । दण्डी पुरुषो नास्तीत्यादौ दण्डादेस्तादशाऽवच्छेद्कतायाः स्वीकारात् । अत एव सत्तान्यपृथिवीस-मवेतशून्यवाच्यत्वादित्यस्य व्यभिचारित्वाभिधानमि दीधितिकृतः सङ्गच्छते । ननु उपलक्ष-णत्वं यदि प्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभाववत्वे सति प्रतियोग्यंशे प्रकारकत्वम् , तदा प्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभाववत्वे सति प्रतियोग्यंशे प्रकारकत्वम् , तदा प्रतियोगिता-वच्छेद्कतानापन्नस्य प्रतियोग्यंशे विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहियोधे भानस्वीकारे विशिष्टवैशिष्ट्यावगान

हिवोधस्यापलापापत्तेः। विशिष्ठवैशिष्ट्यावगाहित्वं च विशिष्ठधर्माविच्छन्नप्रतियोगिकसम्बन्धावगाहित्वं विशिष्ठधर्माविच्छन्नाधिकरणतावगाहित्वं वा तस्य तत्र विरहात्। अभाववोधस्य विशिष्ठवैशिष्ट्यावगाहिनियमोपि प्रतियोग्यंशे भासमानस्य प्रातियोगितावच्छदेकत्वमेव व्यासेधयिति
तावतैव व्यधिकरणधर्माविच्छन्नाभाविनराकरणसंभवात्। न च तद्भाने चेष्ठापत्तिरिति वाच्यम्। घटो नास्तीत्यत्र घटप्रतियोगिकाभावो विषयो घटत्वस्योपलक्षणतया भानसम्भवादिति
चेन्न। घटवत्यपि भूतले घटो नास्तीति प्रतीतेः प्रामाण्यापत्तः, घटप्रतियोगिकाभावस्य तत्र स
त्वात्। न च तत्र घटत्वसमिनयतप्रतियोगिताकाभावो विषयः, घटत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे सानाभावादिति वाच्यम्। तन्मते भूतलं घटवदिति बुद्धि प्रति घटो नास्तीति निथ्यः
स्य घटत्वाविच्छन्नाभाववत्तानिश्चयत्वेन प्रतिवन्धकतया तद्नुपपत्तिः। घटत्वसमिनयतप्रतियोगिताकाभाववत्तानिश्चयत्वेन प्रतिवन्धकतया तद्नुपपत्तिः। घटत्वसमिनयतप्रतियोगिताकाभाववत्तानिश्चयत्वेन प्रतिवन्धकत्व। तद्नुपपत्तिः। घटत्वसमिनयतप्रतियोगिताकाभाववत्तानिश्चयत्वेन प्रतिवन्धकत्व। तद्नुपपत्तिः। घटत्वसमिनयतप्रतियोगिताकाभाववत्तानिश्चयत्वेन प्रतिवन्धकत्व। तद्नुपपतिः। घटत्वसमिनयत्तया ताद्दश्चायावत्वावच्छिन्नाभावसत्त्वादिति विशिष्ठवैशिष्ट्यावगाहिन्नोधे घटत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वमिति। प्रतियोग्यशे उपलक्षणतयाऽभावनियमोपि अवच्छेदकस्याऽवच्छेदकतया भानिन
राक्षरणपरः।

ननु उपलक्षणधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकरवाभावे पर्वते महानसीयखोपलक्षितविह -र्नांस्तीति प्रतीतिजीयते इदानीं न स्यारकेवलविहत्वावच्छिन्नाधिकरणतायास्तत्र सत्त्वादत उ-पलक्षणीभूतमहानसीयत्वस्यापि प्रतियोगितावच्छेदकत्वं वाच्यं, तथा च नानुपपत्तिरिति, एवं सति पृथिवीनिकपितत्वोपलाक्षेतसमवेतं नास्तीति प्रतीतावपि उपलक्षणस्य पृथिवीनिकपित-त्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकतया जले प्रथिवीसमवेतं नास्तीति प्रतीत्यापत्तिरिति । न चैतावता उपलक्षणस्यापि प्रतियोगितावच्छेदकत्वं सिद्धं, तथाचोपलक्षितावगाहिविशिष्टवौशिष्ट्यावगाः हिप्रतित्योः को भेद इति वाच्यम् । उपलक्षितावगाहिप्रतीतौ शुद्धसमवायसम्बन्धावच्छिन्नम-हानसीयत्विनष्ठावच्छेदकताकतत्सम्बन्धावाच्छन्नवाहित्वानेष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावो । विषयः, विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिप्रतीतौ च विहत्वाविच्छन्नानुयोगिकसमवायसम्बन्धाविच्छन्न. महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकताकतत्सम्बन्धावि च्छन्नवाहित्वानेष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावो विषय इति तयोभेद इति चेन्न। तादशप्रतीत्यापत्तिवारणायाऽभावप्रतियोग्यंशे विशेषणीभूतप्र-तियोगितावच्छेदकीभृतधर्मावच्छित्राधिकरणतया सममभावस्य विरोधित्वमित्येवं विरोध्याविरो धकभावस्वीकारात् , तथा चोपलक्षणस्यधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकःवेऽपि विशेषणीभूतसमः वेतत्वावचिछन्नाधिकरणताया जले सत्त्वान जले पृथिवीनिहापितत्वोपलक्षितं नास्तीति प्रती-त्यापत्तिरिति । न च पर्वते महानसीयत्वोपलक्षितविह्निर्गस्तीति प्रतीत्यनुपपत्तिः, तत्र विशेष-णीभूतत्वाविच्छन्नाधिकरणतायाः सत्त्वादिति वाच्यम् । उपलक्षितावगाहिप्रतीतौ न महानसी-यत्वं विहत्वावच्छेदेन भासते बाधितत्वात्, अपि तु विहत्वसामानाधिकरण्येनैव, तथाचाऽभा वप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टप्रतियोग्याधिकरणतया सार्धं विरोधित्वं कल्पनीयम् । तथाच पर्वते महानसीयत्वोपलक्षितविह्नर्गस्तीति प्रतीतौ प्रतियोगितावच्छेदकभितमहानसीयत्वावीशि-ष्टप्रतियोग्याधिकरणताविरहान्नानुपपत्तिः । जले पृथिवीनिरूपितःवोपलक्षितसमवेतं नास्तीति प्रतीतौ प्रतियोगितावच्छेदकीभूतधर्मविशिष्टप्रतियोग्यधिकरणतासत्त्वान्नापत्तिः । न चाऽभाव-प्रत्ययो हि विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिमयोदां नातिशेते इति नियमात्कथमुपलक्षितावगाहि-पृथिवीसमवेतं नास्तीति प्रतीतिसम्भव इति वाच्यम् । अभावप्रत्ययो हि अभावीयप्रति-योगितानिरूपितसाक्षादवच्छेदकतावद्धमीविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिमर्यादां नातिशेते इति तद्र्यः । किं वा अगत्या उपुलक्षितावगाहिमहानसीयविह्निनिस्तीतिप्रतीतौ महानसीयत्वे प्रतियोगिता-वच्छेदकत्वं कर्प्यते पृथिवीनिरूपितत्वोपलक्षितसमवेतं नास्तीत्यत्र पृथिवीनिरूपितत्वस्य प्र-तियोगितावच्छेदकत्वं मानाभाव इत्यत्र जगदीशतात्पर्थं वोष्यम् ।

तद्यं निर्गालतार्थः । विशिष्टभावस्थले विशिष्टप्रतियोगिकस्य संसर्गस्य प्रतियोगि-तावच्छेदकःत्वम् , उपलक्षिताऽभावस्थले विशेष्यमात्रप्रतियोगिकस्य संसर्गस्य प्रतियोगिता-वच्छेकःत्वम् , एकःत्वप्रागभाववद्घटस्य संयोगनाभावप्रतियोगितावच्छेदकःत्वस्य विशिष्ट-प्रतियोगिकसंसर्गस्याऽप्रसिद्धन्तेनाऽसंभवेऽपि तादशस्थले अगत्या प्रतियोगितापर्याप्तेः विशेष्ट-षणिवशेष्योविशिष्टस्थले, उपलक्षितस्थले तु विशेष्यमात्रे अङ्गीकारेण उभयोभेदोपपत्तेश्च इति नानुपपत्तिगन्धोपीति ।

परे तु किंचिद्धमीविच्छन्नानुयोगिकवैशिष्ट्याविच्छन्नाधिकरणताया एव विलक्षणत्वेन पृश्यिवीसमेवताभावस्य जलादावभावात् समवेतत्वस्याऽवच्छेदकरवं न क्षतिमावहतीति न प्रश्न्याऽसङ्गतिः । तादशाधिकरणताया एव वैलक्षण्यमित्येतदर्थे हि द्रव्यत्वसामानाधिकरण्यवतः परामशाद् गुणे द्रव्यत्वानुमितिः प्रमा स्यादित्यादिप्रन्थाः संवदन्तीति वदन्ति । तिचन्त्य-म् । घटवृत्तित्वविशिष्टवाच्यत्वाभावप्रतियोगिताया वैशिष्ट्यमात्रे प्रतिपादितत्वादुक्तप्रन्थाणामुपः लक्षणतयाप्युपपत्तेरिति ।

ननु समनैयत्यघटकव्याप्यत्वव्यापकत्वयोः स्वाविच्छन्नाधिकरणत्वसंबन्धेन विवक्षणान्न काप्यनुपपत्तिः । तथाहि निरुक्तसंबन्धेन विविध्यस्तात्वस्य गुणेऽप्रस्तवात्तत्र च ताहर्शसंबंधेन सत्तात्वस्य सत्त्वात्र विविध्यस्तात्वसमनैयत्यं सत्तात्वस्येतो ।विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छे दकत्वन्न सत्तात्वेऽभ्युपेयते, अभ्युपेयते च कालिकसंबन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकपृथिवीसमवे ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं समवेतत्वे, पृथिवीसमवेतत्वसमनैयत्यस्य तत्र सत्त्वाद्त आह प्रवं घटक्षपत्वस्यते । तथाचात्र घटक्षपत्वसमनैयत्यन्न निरुक्तसंबन्धेन क्षपत्वस्य स्वप्र- तियोगितावच्छेदकीभूतसंयोगेन घटक्षपत्वाविच्छन्नाधिकरणाऽप्रसिद्धेरिति ध्येयम् ।

अथ समनियतलघुधभैस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वमते धर्मविशिष्टमेव सामनैयत्यं वाच्यम् ,
वै स्वावच्छिन्नाधिकरणतावद्दृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्ववृत्तित्वोभयसम्बन्धेन ।
स्ववृत्तित्वं च स्वावच्छिन्नाधिकरणतावद्दृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नस्वनिछावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्त्वसंबन्धेन , तथाच गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वसामनैयत्यस्य सत्तात्वे विरहात् , विशिष्टसत्तात्वे सत्तात्वावच्छिन्नाधिकरणतावद्दृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसत्त्वेन स्ववृत्तित्वसंसर्गाभावात् , एवं पृथिवीसमवेतत्वसमनैयत्यस्य समवेतत्वे
सत्त्वात्वृ्थिवीनिक्वितत्वोपलक्षितसमवायसंबन्धावच्छिन्नवृत्तित्वदस्यवे समवेतत्वावच्छिन्नाधिकरणतावद्दृत्तित्वविरहात्स्ववृत्तित्वसत्त्वेच धर्मविशिष्टस्वसत्त्वादन्वयव्यतिरेकच्यभिचारदानम-

सगतम् । न चोक्तसंबन्धघटकप्रथमसंबन्धघटकस्वावच्छित्राधिकरणत्वमवद्यं स्वप्रतियोगि-तावच्छेदकसंबन्धेन प्राह्मम् , तथाच संयोगसंबन्धावच्छित्राधिकरणाऽप्रसिद्धा घटरूपत्व-समनैयत्वं न रूपत्वस्येति वाच्यम् । धर्मविशिष्टत्वं समनैयत्वं वाच्यम् , वै॰ स्वाविच्छन्ना॰ धिकरणतावद्वस्यभावप्रातियोगितावच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकः भेदवत्वस्ववृत्तित्वोभयसंबन्धेन, स्ववृत्तित्वं च पूर्वोक्तसंबन्धेन, तथाच व्यधिकरणसंबन्धावच्छि॰ श्वावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य केवलान्वयितया न रूपत्वे घटीयरूपत्वसमानियतत्व-हानिः । न च व्यधिकरणसंबन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदस्याऽनङ्गीकार इति वाच्यम् । स्वावच्छिन्नाधिकर्णतावद्गत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसंबन्धावच्छिन्नप्रति• योगिताकस्वाभाववत्वम् , स्ववैशिष्ट्यघटकामिति चेन्न । वृत्त्यनियामकसंबन्धस्याऽभावप्रति । योगितानवच्छेदकत्वात् । न च तथापि सत्तात्वस्य न विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकः त्वं समनेयत्यविरहात, समवेतत्वस्य पृथिवीसमवेताभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं समनैयत्य-सत्त्वात् , विशिष्टसत्तात्वसमनियतेत्यादि पृथिवीसमवेतत्वेत्यादि च दूषणमसंगतमिति वाच्य-म् । एताहश्यसमनैयत्यकथने कंबुप्रीवादिसमनैयत्यं घटत्वस्यापि न संभवति घटत्वापेक्षया कंबुक्रीवादिसत्त्वस्य गुरुतया तदवचिछन्नाधिकरणत्वाऽप्रसिद्धेः । यद्यपि स्वावचिछन्नप्रकारताः निरूपितविशेष्यतावद्वत्यभावप्रतियोगितावच्छेदक्तव-स्ववृत्तित्वोभयसंबन्धेन धर्मविशिष्टरवो-क्त्या उक्तदोषवारणं संभवति परन्तु जातिः सत्तावतीत्यादिभ्रममादाय स्वस्यापि समनैयत्यवि । रहात् , तदा स्वाविच्छन्नप्रमीयप्रकारतानिकापिताविशेष्यतावद्वत्यभावो निवेश्यः, स्वश्वतित्व-मपि स्वाविच्छन्नसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिप्रमीयविशेष्यतानिक्षिपतप्रकारतानवच्छेदकत्व-मेव वाच्यम्, अन्यथा प्रमेयधूमाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवस्य द्रव्यत्वे प्रसंगाद्, तथाप्येताः दशसमनैयत्यकथने द्रव्यत्वस्यापि विशिष्टसत्तात्वसमनैयत्यापत्तेः । विशिष्टसत्तात्वाविछन्नप्रमी यप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावद्वन्यभावप्रतियोगितावच्छद्कत्वस्ववृत्तित्वोभयसंबन्धेन धर्मवि-शिष्टत्वमेव समनैयत्यम् , स्ववृत्तित्वं च स्वाधिकरणवृत्तिभेदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वसंवन्धेन, तथाच विशिष्टसत्तात्वाधिकरणीभूतविशिष्टसत्तावृत्तियी भेदः द्रव्यत्वं नेति प्रतीतिसिद्धः तस्प्र-तियोगितावच्छेदकत्वस्यव द्रव्यत्वत्वे सत्वात् , एवं विशिष्टसत्तात्वसमिनयतेत्यादि पृथिवीसम वेतत्वत्यादिप्रनथस्य नासंगतिः।

यत्तूक्तसमनैयत्यादरे द्रव्यत्वत्वगुणत्वादेविशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रसंग इति, तत्सामानाधिकरण्यस्य संसर्गत्वाभ्युपगमेन दोषस्य वारणादनुपादेयमिति ।

परे तु उक्तनियमस्य वक्ष्यमाणनियमापेक्षयाऽलघुत्वात्सामनैयत्यस्य पारिभाषिकत्वाप-तिश्चोक्तनियमो हेय इति ।

केचित्तु गुरुधर्मस्येव गुरुसंसर्गस्यापि प्रतियोगितानवच्छेदकतया द्रव्यानुयोगिकसमवायेन द्रव्यत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य समवाये लाघवेन स्विकारादुक्तसामनैयत्यस्य तत्रोग् पपाद्यितुमशक्यतया स्वावच्छित्रत्वस्याऽवद्यं स्ववृत्तिप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसंबन्धेन वक्तव्यतया संसर्गनिष्ठावच्छेदकताघटकसंसर्गस्याऽप्रतिवध्यत्वादुक्तानियमो हेय इति दिक् ।

समिनयतलघुधर्मेऽवच्छेदकरवमभ्युपगच्छतो भवानन्दासिद्धान्तवागीशस्य मतं निरस्य

स्वमतमाह किन्त्विति । अतिप्रसंगाद्यनापादके लघाविति । कुत्रचित्पुस्तके अतिप्रसंगाद्य-नापादके लघौ धर्मे इति पाठः । तत्र धर्मपदं समानाधिकरणस्यैव लघोरवच्छेदकतालाभार्थम् , तेन न द्रव्यत्वस्य विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वप्रसंग इति । अथ किं तावद्तिप्र-संगाद्यनापादकत्वम् । अत्र केचित् । अभावविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं तत् , संब-न्धक्ष स्वसमनियतत्वमेव, अभावश्च प्राथमिको यदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लघुधर्मे व्य-वस्थापनीयं स एवेति प्राहुः । तत्र विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वे सत्तात्वे प्रसंजनीये विशिष्टसत्ताभावविशिष्टाभावे प्रतियोगितावच्छेदकत्वमेवाऽपेक्षणीयम् , तच विशिष्टसत्ताभावः प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य सत्तात्वेऽङ्गीकुर्वता विशिष्टसत्ताभावविशिष्टस्वप्रतियोगितावच्छेदकः स्वमंगीकृतमेवेति तत्र तत्प्रसंगो दुर्वारः । न च तन्निश्चयस्य। उपेक्षितत्वेन न दोष इति वाच्य-म् । व्यतिरेकेऽन्योन्याश्रयात् । तथाहि विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकरवाभावनिर्णये उक्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकःवाभावनिर्णयस्तान्निर्णयं च तन्निर्णयः स्यात्। न च स्वभिन्नःवमपि वैशिष्ट्यम् , कंबुप्रीवादिमदभावस्य घटाभावस्य च वस्तुतोऽभिन्नतया घटत्वस्याऽभावविशि-ष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकरवाभावसत्वेन कंबुपीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकरवाभावा-इति अभावविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेन निश्चितत्वं तादशवच्छेदकत्वं वा॰ च्यम् । तद्विरहश्च सत्तात्वादौ स्वनिश्वयः, घटत्वादौ च तादशनिश्चितत्वस्यैव निश्चयेन तदः भावा न तथेति न कोपि दोषः।

यद्वाः तत्प्रतीतिविषयताविशिष्टविषयतावदभावप्रतियोगितावच्छेदकःवमेव तत्। तद्वैशिष्ट्यं च स्वनिक्षिपतप्रतियोगित्वसंबन्धाविच्छन्नप्रकारतावच्छेदकधर्मावच्छिनप्रकारत्वानिक्षिपत्त्व-स्वाश्रयसमनियतवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन, तथाच विशिष्टसत्ता नास्तीति प्रतीतिविषयतावैशिष्ट्यं न कस्यामिष विशिष्टसत्ताभावविषयतायां कंबुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतिविषयताविशिष्टत्वं च घटो नास्तीति प्रतीतिविषयतायामस्तीति न दोषं इति विभावनीयम् ।

परं तु स्वाधिकरणिनष्ठाधिकरणतानिक्षपकतानवच्छदेकत्व-स्वप्रतियोऽग्यंशे प्रकारीभूतधः माविच्छिष्ठव्यापकतावच्छेदकत्वोभयसम्बन्धेनाऽभावविशिष्ठत्वमेव तदिति । न चाऽत्राधिकरणत्वस्याऽवश्यं प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन वाच्यतया सत्ताभावाधिकरणजात्यादिनिष्ठः समवायसम्बन्धाविच्छिष्ठाधिकरणत्वाऽप्रसिद्धाः समवेतत्वे तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वत्र स्यादिति वाच्यम् । स्वाधिकरणिनष्ठाधिकरणतासामान्ये यद्धमाविच्छिष्ठत्वप्रतियोगितावच्छेदः कसम्बन्धाविच्छन्नत्वोभयाभावस्तद्धम्वत्वस्य विवक्षणादिति वदन्ति । स्वं-अभावः ।

अत्र प्रथमे पर्वतीयवह्यभावसमिनयतपर्वतानुयोगिकसंयोगेन वह्नयभावप्रतियोगितावच्छेद्दविह्नत्वस्य पर्वतीयवन्द्यभावप्रतियोगितावच्छेद्दक्तवापत्तिः । प्रतियोगित्वयोरेकसम्बन्धाबिद्धन्नत्विवक्षणेऽपि स्वाश्रयसमवायसमेवतत्वसम्बन्धेन कम्युप्रीवात्वादिमदभावप्रतियोगि
गितावच्छेदकत्वस्य समवायेन घटते दर्शनेनाऽवच्छेद्दक्तवयोरेकसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्याऽविबक्षणीयतया पर्वतीयबिह्मदभावसमिनयतपर्वतानुयोगिकसंयोगेन विद्यमदभावप्रतियोगिः
तावच्छेदकस्य वहः संयोगेनाऽवच्छेदकत्वापत्तिः । अभावविशिष्टाभावीययत्सम्बन्धावचिछन्नावच्छेदकतावत्वं यस्य तस्य तस्य तेन सम्बन्धेन तदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमिति विव-

#### प्रमेयधूमत्वस्य ताददाप्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्त्याधिकरणधूमत्वाः

क्षणे संयोगेन वहेरतथात्वात् । पर्वतीयसंयोगेन वह्नचभावसमिनयतपर्वतीयवह्नचभावप्रति-योगितावच्छेदकसंयोगस्य लघोरवच्छेदकत्वापितः । लघुसंसर्गस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे व्याविध्यते प्रतियोगितवयोरेकसम्बन्धाविछ्जत्वस्यानुपादेयत्वात् । एवं च पूर्वोक्तपर्वतीयवह्नच्यान् भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वापित्तरिप विहित्वे तदवस्थेति बहुतरकुसृष्टिकत्पनावकाद्यः । एवं द्वितीयेपीति ।

अन्य तु अभावविशिष्टाभावप्रतियोगितानवच्छेद्कत्वं तत्। वै॰ स्वाधिकरणयृत्तिभेद्ध्रितयोगितावच्छेकत्व-स्वयृत्तित्वोभयसम्बधेन । स्वयृत्तित्वं च स्वसमानाधिकरणभेदप्रशियोगितावच्छेदकत्व-स्वयृत्तित्वोभयसम्बधेन । अत्र स्वयृत्तित्वानुक्तौ धूमान्यत्वविशिष्टद्रच्यत्वविच्छिः ज्ञाभावविशिष्टो योऽभावो जलत्वावाच्छिन्नाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य जलत्वे सत्वात् जलत्वस्यापि अतिप्रसंगायनापादकत्वं स्याद्तस्तदुक्तम् । प्रथमसम्बन्धानुक्तौ तद्कपाभावविशिष्टो योऽभावो क्षपत्वावच्छिन्नाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य क्षपत्वे सत्त्वाद्भूपत्वमप्यः तिप्रसङ्गायनापादकं स्यादतस्तदुक्तभिति प्राहुः ।

नतु प्रमेयधृमवान् वहेरित्यत्राऽतिव्याप्त्या "व्यभिचारपर्ययसायिन्या" लक्षणस्य इतरभेदानुमापकहेतोर्दुष्टत्वे कम्बुमीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादावितव्याप्तरिभधानमधिकोक्तिः ।
न च सम्भवाभिप्रायेण तत्प्रदर्शनम् , गुरुधमाविच्छन्नसाध्यकव्यभिचारिमात्रेऽतिप्रसंगदर्शनाऽपत्तेः । अतो धुमत्वप्रमेयत्वविशिष्टधृमत्वयोरितरेकेण प्रसक्तामितव्याप्तिं तयोरनितरेकप्रदर्शनेन वारयन् स्थलान्तरानुधावनस्य द्यिविकृतोऽनिधिकोक्तिं प्रदर्शयति प्रमेयधृमत्वस्योति । अथात्र प्रथमं प्रमेयधृमत्वे हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतधृमत्वभेदस्याऽसत्त्वारिक तद्वारणप्रयोजम् । न च धृमत्वभेदस्य प्रमेयत्वस्त्रप्ताध्यतावच्छेदके सत्त्वादतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रमेयत्वस्याऽनवच्छेदकते तद्वूपण व्यापकत्वस्यष्टत्वात् , याहश्चर्यमे
प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वं तदविच्छन्नविधयताकानुमितिः फलम् , एवं चाऽशंकैव नास्ति
इति चेत्र । याहशधर्मावच्छेदेन हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावः तदविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकाऽवच्छेदकताकविधयताकानुमितिः फलमिति नियमात् , तथाच व्यासज्यविधर्माविच्छन्नानुयोगिताककदेशवृत्तरभावस्य।ऽनन्नीकारेण धूमत्वे प्रतियोगितावच्छेदकत्वसत्वे प्रमेयधृमत्वगतद्वित्वावच्छेदेनापि ताहशावच्छेदकत्वाऽभावस्य प्रमेयधृमत्वेऽसत्त्वनाऽतिप्रसक्तिवारणात् तन्नियमाऽस्वीकर्त्तृमतेऽतिव्याप्तिरिति न प्रन्थाऽसंगतिः । तदेतत्स्चनायाह पर्याप्त्यधिकरणमिति ।

केचित्त पृथिवीजले न गन्धवती, घटवृत्तित्वविशिष्ठपृथिवीत्वं न पटादिवृत्तीत्यादिप्रतीः त्या वैशिष्टचन्यासज्यवृत्तिधर्माविच्छन्नानुयोगिताकामावाभ्युपगमे शुद्धधूमत्वेऽप्रतियोगितावः च्छेदकत्वसत्त्वेऽपि प्रमेयधूमत्वेऽवच्छेदकत्वाभावस्य सत्त्वेनाऽतिव्याप्त्यभिधानम् । अव्यासः ज्यवृत्त्यवच्छेदकतायाः पर्याप्तेर्व्याप्यवृत्तितया तदवच्छेदकत्वाऽप्रसिद्धा नातिव्याप्तिरतः स्थ-लान्तरमुक्तामित्याहुः ।

परे तु अतिब्याप्तिपदेन विद्वः प्रमयधूमव्याप्य इति व्यवहारापत्तिर्दीयते तत्रैवाशंकाप्रः

### जागदीश्यवच्छेदकरविनिहिक्तः।

20

न्थतारपर्यम् । साध्यतावच्छेदकतादेतरोभयानविच्छन्नहेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकाविच्छन्नसामानाधिकरण्यस्यैव व्यवहारप्रयोजकत्वोपगमेन प्रमेयधूमत्वतदितरोभयानवाच्छन्नविद्वानिन्नष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकप्रमेय'धूम'त्वाविच्छन्नसामानाधिकरणस्य च वहाँ
अवााधितत्या तादशब्यवहारप्रसंगरूपातिव्याप्तिवारणं जगदीशेन कृतम् , हेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्त्यनधिकरणं यत्साध्यतावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणं तदवच्छिन्नसा
मानाधिकरण्यमेव व्याप्यत्वव्यवहारप्रयोजकम् , एवं च प्रमेयधूमत्वधूमत्वयोरनितरेकेण तयोः पर्याप्तिरेकाऽतस्तयोः पर्याप्त्यधिकरणत्वसत्वेनाऽनिधिकरणत्विवरहाद् व्यवहारापत्तिनं
सम्भवतीति वदन्ति ।

गौरवमत्र शरीरकृतं उपिस्थितिकृतं सम्बन्धकृतं च । शरीरकृतं च प्राणमाह्यगुणस्व प्राम्धियान्धरवादिकम्, सम्बन्धकृतं च कम्बुप्रीवास्वे घटस्वाविकम्, उपिस्थितिकृतं च उमयोः समशरीरस्वे सम्बन्धस्वे चैकस्यावच्छेद्कतानियामकमेव, यथा पाकजहूपवद्भावप्रतियोगिन्तायां पाकजहूपस्यैवाऽवच्छेद्कत्वन्न पाकजरसादीनां, यत्र चोभयोरिव साम्यमातिप्रसंगायः नापादकर्त्वं च तत्र प्रतीतौ यस्योरसर्गतः प्रतियोगितावच्छेद्कता भासते तस्यैव व्यवतिछते, यथा ह्पवदभावप्रतियोगितायां शरीरेण छघोः स्वाश्रयवत्त्वसम्बधेन च गुरो ह्परवस्य समवायसम्बन्धेन छघोः शरीरेण गुरो ह्पस्य चावच्छेदकत्वप्रसंगिप उरस्गतोऽवच्छेदकत्वया भासमानह्पस्यैवस्यवधेयम् ।

दीधिती कम्बुद्रीवादिमस्वेति । तथाच कम्बुद्रीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादाव-तिब्याप्तिरित्यर्थः । अत्र कम्बुप्रीवादिमत्वं स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बधेन बोध्यम् । साध्यता-वच्छेदकसम्बन्धश्च समवायः । यतु स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धन कम्ब्रमीवादिमतः संयोग गेनैव साध्यत्वं न त समवायेन, तथासीत घटत्वादिहेतोरेव व्यभिचारित्वसम्भवेन इव्यस्व( प्रमेयस्वा ) शतुधावनस्य सन्दर्भविरोधापत्तेः । तन्न । तसम्बन्धाविच्छन्नवृ-त्तिताविशिष्टस्य तत्सम्बन्धेनेव सत्त्वस्वीकारेण समवायेन वृत्तिताविशिष्टस्य संयोगेन कुत्राप्यसत्वात्तस्य विरुद्धतया साध्यविरहादेवाऽतिव्याप्तिविरहादिति । अत एव प्रमेयत्वाः यनुधावनम् । अन्यसम्बधेन वृत्तिमतोऽपि तदात्मविषायत्वादिसम्बन्धेन वृत्तिः स्वीकिय-त एव, नातः स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन कम्बुमीवादिमतः तादात्म्येन साध्यतायां घटः त्वस्य सद्भेतुत्वाभिधानं केवलान्वयिप्रन्थे भद्याचार्याणामसंगतम् । तत्सम्बन्धावच्छित्रवृत्तिताः विशिष्टस्य तेन सम्बन्धेन तादृश्वतितानिरूपक एव सत्त्वं नान्यत्रेत्येतावनमात्रमेव यदि नि-यमस्तदा संयोगेनापि साध्यत्वमिति । न च यथा दण्डे रक्तताश्चन्यतादशायां दण्डवत्यपि पुरुषे रक्तदण्डो नास्तीति प्रतीतिर्जायते विशेषणशून्यकालावच्छेदेन तद्विशेषणविशिष्टाभा-वस्य विशेष्यवति सर्वसंमतत्वात् । तथा च यत्र कपालद्वयसंयोगनाशाद् घटनाशो जातः तत्र कपालद्वयसंयोगनाशक्षणावच्छेदेन घटवत्यपि कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीति कम्बुमीवादिमान्नास्तीत्यस्य कम्बुमीवारूपविशेषणविरहेण सम्भवादिति, एवं चात्र कम्बु श्रीवादिमद्भावप्रीतयागितावच्छेदकरवं न घटत्वस्य सम्भवदुक्तिकम् , आतिप्रसंजकत्वात् । कम्बुमीवानाशक्षणे घटस्य विद्यमानत्या घटो नास्तीति तत्रासम्भवात घटत्वावच्छिनाधि-

गुरुकुल कांगड़ी पुस्तकालय

|                    |             |        | 1          |       | ~    | (       | 1  |
|--------------------|-------------|--------|------------|-------|------|---------|----|
| 8                  | नाम ग्रन्थ  | जाव    | ट्ट्राप    | م رما | Tn 2 | ने हैं। | 1. |
| 2                  | नाम ग्रन्थक | त्ती अ | २ न्द्री १ | 1.    |      | •       | •  |
| 3                  | संख्या      |        | 5.5        | 9.    |      |         |    |
| 8                  | विषय        | . 6    |            | 1     |      | •       |    |
| X                  | हस्ताक्षर   |        | 90         | ( .   |      |         | •  |
| Ę                  | पता         |        |            |       |      |         |    |
| तिथि . ह - १२ - ८८ |             |        |            |       |      |         |    |
|                    | 2           |        |            |       |      | <b></b> | C  |

नोट-पुस्तकालयाध्यक्ष को यह पत्र एक दिन पूर्व भेजना वा देना चाहिए।

५०००-६-१४। ग्. क. क. सं. ६८ । प्रचं प्रत्नादनद्मावप्रातया।गतावच्छेदकत्वानराकरणं विरुद्धयते इति वाच्यम् । तद्मन्यस्तु नैकमि घटत्वं कंबुप्रीवादिमदमावप्रतियोगितासमनियतिमत्यिभप्रायकः। सिद्धान्तिनां मतेऽिष प्रतियोगितासमनियतस्येव प्रतिगितावच्छेदकत्वम् । अत एव समनियतधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं पूर्वमेव खण्डितम् .
पुनर्नेकमि घटत्वं कंबुप्रीवादिमत्वसमनियतिमत्युक्तिरसंगतिति शंकापि विरस्ता । एवं च
ताहशप्रन्थस्य घटत्वेऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वविरहेणाऽवच्छेदकत्वाभावे न तात्पर्यम् , किन्तु
कंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितायाः सकलघटसाधारण्येन ताहशप्रतियोगितान्यूनवृतित्वेन तदः
भावे, तथाच कंबुप्रीवादिमत्वसमनियतिमत्यस्य कंबुप्रीवादिव्यापकिमत्यर्थः। तथाच घटत्वस्य नानात्वे कंबुप्रीवादिमत्मावप्रतियोगितान्यूववृत्तित्वमेव तदर्थं इति भावः।

यद्ययमिष यत्रैककपालद्वयसंयोगनाशाद् घटनाशस्तत्रोक्तसंयोगनाशक्षणे तद्घटाधि करणतद्भूतलावच्छेदेन कालिकसंवन्धेन कंत्रुप्रीवादिमानास्तीति प्रतीतेष्टे नास्तीत्यप्रतीते श्व कंत्रुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकता घटत्वे न संभवति । तथाप्यत्र कालिकसंवन्धाव चिछन्नस्वाधिकरणे कालिकेन वृत्तित्वरूपसमानकालीनत्वसंवन्धेन कंत्रुप्रीवादिमतः साध्यतायो द्रव्यत्वादौ कालिकेन गगनादेरवृत्तित्वमते नित्ये "गगनादौ" व्यभिचारिण द्रव्यत्वे एवाऽति व्याप्तौ प्रनथतारपर्यात् । निरुक्तसमानकालीनत्वसंवन्धावचिछन्नप्रतियोगिताककंत्रुप्रीवादिमानाः स्तीति प्रतीतिर्गगनादौ "नित्ये" एव जायते तत्रैव घटो नास्तीत्यस्यापि जायमानत्वात् इति घटतेऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वं संभवति । एवं स्वाश्रयसमवेतत्वसंवन्धेन तत्कत्रुप्रीवादिविशिष्ट द्रस्य यः समानकालीनत्वसंवन्धावचिछन्नप्रतियोगिताकाभावः तस्य कंत्रुप्रीवादिविशिष्ट सत्त्वात्तत्र घटस्य समानकालीनत्वसंवन्धेन सत्त्वात्तद्घटीनष्ठतद्यक्तित्वं तत्कत्रुप्रीवादिविशिष्टो नास्तीत्वात्तिविश्वरे सत्त्वात्त्र घटस्य समानकालीनत्वसंवन्धेन सत्त्वात्तद्घटीनष्ठतद्यक्तित्वं तत्कत्वप्रीवादिविशिष्टो नास्तीत्वि प्रत्ययो न जायते प्रत्योगितावच्छेदकत्वं न संभवति, समानकालीनत्वसंवन्धेन तत्त्कत्वप्रीवादिविशिष्टो नास्तीति प्रत्ययो न जायते ति प्रत्ययस्तत्कत्वप्रीवादिनाशक्षणे जायते तत्र तत्तत्क्षणे तद्घटो नास्तीति प्रत्ययो न जायते द्रत्यतिप्रसंगात् । यदि च समानकालीनत्वसंवन्धस्य दृत्यनियामकत्तया नाऽभावप्रतियोगितावः च्छेदकत्विसत्युच्यते, तदा कालिकसंवन्धावच्छिनप्रतियोगितावक्तवाभावस्य निर्वच्छन्नविशेः

नापादकत्वं च तत्र प्रतीतौ यस्योत्सर्गतः प्रतियोगितावच्छेद्कता भासते तस्येव व्यवति-ष्ठते, यथा इपवदभावप्रतियोगितायां शरीरेण छघोः स्वाश्रयवत्त्वसम्बधेन च गुरो हपत्वस्य समवायसम्बन्धेन छघोः शरीरेण गुरो इपस्य चावच्छेदकत्वप्रसंगेपि उत्सर्गतोऽवच्छेदकत-या भासमानहपस्यैवत्यवधेयम् ।

दीधिती कम्बुग्रीवादिमस्वेति । तथाच कम्बुगीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादाव-तिब्याप्तिरित्यर्थः । अत्र कम्बुप्रीवादिमत्वं स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बधेन बोध्यम् । साध्यता-वच्छेदकसम्बन्धश्च समवायः । यतु स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन कम्बुमीवादिमतः संयो। गेनैव साध्यत्वं न तु समवायेन, तथासीत घटत्वादिहेतोरेव व्यभिचारित्वसम्भवेन द्रव्यत्व( प्रमेयत्वा )यनुधावनस्य सन्दर्भविरोधापत्तेः । तत्र । तत्सम्बन्धावच्छित्रवृ-त्तिताविशिष्टस्य तत्सम्बन्धेनेव सत्त्वस्वीकारेण समवायेन वृत्तिताविशिष्टस्य संयोगेन कुत्राप्यसत्वात्तस्य विरुद्धतया साध्यविरहादेवाऽतिव्याप्तिविरहादिति । अत एव प्रमेयत्वाः खनुषावनम् । अन्यसम्बधेन वृत्तिमतोऽपि तदाःमविषायेःवादिसम्बन्धेन वृत्तिः स्वीकिय-त एव, नातः स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन कम्बुमीवादिमतः तादात्म्येन साध्यतायां घटः त्वस्य सद्धेतत्वाभिधानं केवलान्वयिप्रन्थे भद्धाचार्याणामसंगतम् । तत्सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताः विशिष्टस्य तेन सम्बन्धेन तादशकृतितानिरूपक एव सत्त्वं नान्यत्रेत्येतावन्मात्रमेव यदि नि-यमस्तदा संयोगेनापि साध्यत्वमिति । न च यथा दण्डे रक्तताश्चन्यतादशायां दण्डवत्यपि पुरुषे रक्तदण्डो नास्तीति प्रतीतिर्जायते विशेषणशून्यकालावच्छेदेन तद्विशेषणविशिष्टाभा-वस्य विशेष्यवति सर्वसंमतत्वात् । तथा च यत्र कपालद्वयसंयोगनाशाद् घटनाशो जातः तत्र कपालद्वयसंयोगनाशक्षणावच्छेदेन घटवत्यपि कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतिर्भवति कम्बुमीवादिमान्नास्तीत्यस्य कम्बुमीवारूपविशेषणविरहेण सम्भवादिति, एवं चात्र कम्बु-श्रीवादिमद्भावप्रीतयागितावच्छेदकरवं न घटत्वस्य सम्भवदुक्तिकम् , आतिप्रसंजकत्वात् । कम्बुप्रीवानाशक्षणे घटस्य विद्यमानत्या घटो नास्तीति तत्रासम्भवात घटत्वाविङ्बनाधि-

#### साटिप्पणदीकासमेता।

करणतायास्तदानीमपि सन्वात् "कथं प्रतियोगितावच्छेदकरवं घटरवस्ये"ति कम्बुक्रीवादिमतः कालिकेन यत्र साध्यता तत्रैवातिव्याप्तौ प्रन्थतात्वर्यात् । तत्र कालिः लिकसम्बन्धाविच्छन्नकम्बुमीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं घटरवे सम्भवत्येव । तथाः हि यत्र कपालद्वयसंयोगनाशादेव घटनाशो जातस्तत्र कम्बुप्रीवादिरूपकपालद्वयसंयोगनाः शक्षणे कालिकसम्बन्धेन कम्बुप्रीवादिविशिष्टस्याऽभावो न वर्त्तते तत्क्षणेऽपि कम्बुप्रीवान्त-रिविशिष्टस्य घटान्तरस्य सत्त्वात् । कालिकसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताककम्बुप्रीवादिमान्ना-स्तीति प्रतीतिर्नित्ये एव भवति तत्र कालिकसम्बन्धेन घटा नास्तीत्यिप बुद्धिर्जायते इत्यतिप्र-संगिवरहात् । इदं ''चैकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताविशिष्टस्याऽन्यसम्बन्धेन वृत्तित्वीमीत" म-तेन । न चैवंसति घटत्वस्य नानात्वेऽपि कालि असम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगिताकक. म्बुप्रीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं केवलपृथिवीत्वव्याप्यघटत्वेऽपि सम्भवति तेज-स्तवव्याप्यघ टतेवऽपि चाऽतिप्रसङ्गायनापादकत्वात् । एवं च "न च पृथिवीत्वततेजस्त्वा• दिना सांकर्यायुत्तरप्रन्थेन" तस्य नानात्वेन कंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदक-त्विनिराकरणं विरुद्ध्यते इति वाच्यम् । तद्प्रन्थस्तु नैकमि घटत्वं कंबुप्रीवादिमद्भाव-प्रतियोगितासमनियतिमत्यभिप्रायकः। सिद्धान्तिनां मतेऽपि प्रतियोगितासमनियतस्यैव प्रति-गितावच्छेदकत्वम् । अत एव समनियतधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं पूर्वमेव खण्डितम् पुनर्नेकमि घटत्वं कंबुप्रीवादिमत्वसमिनयतिमत्युक्तिरसंगतेति शंकापि विरस्ता । एवं च ताहरामन्थस्य घटत्वेऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वविरहेणाऽवच्छेदकत्वाभावे न तात्पर्यम् , किन्तु कंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितायाः सकलघटसाघारण्येन तादृशप्रतियोगितान्यूनवृतित्वेन तद् भावे, तथाच कंबुग्रीवादिमत्वसमीनयतमित्यस्य कंबुमीवादिव्यापकमित्यर्थः। तथाच घटत्व-ह्य नानाःवे कंबुभीवादिसद्भावप्रतियोगितान्य्ववृत्तिःवमेव तदर्थं इति भावः ।

ययप्यवमीप यत्रैककपालद्वयसंयोगनाशाद् घटनाशस्तत्रोक्तसंयोगनाशक्षणे तद्घटाधि करणतद्भूतलावच्छेदेन कालिकसंवन्धन कंत्रुप्रीवादिमात्रास्तीति प्रतीतेर्धयो नास्तीत्यप्रतीते श्व कंत्रुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकता घटत्वे न संभवति । तथाप्यत्र कालिकसंवन्धाव चिछन्नस्वाधिकरणे कालिकेन वृत्तित्वरूपसमानकालीनत्वसंवन्धेन कंत्रुप्रीवादिमतः साध्यतायो द्रव्यत्वादौ कालिकेन गगनादेरवृत्तित्वमते नित्ये "गगनादौ" व्यभिचारिणि द्रव्यत्वे एवाऽति व्याप्तौ प्रनथतात्पर्यात् । निकक्तसमानकालीनत्वसंवन्धावचिछन्नप्रतियोगिताककंत्रुप्रीवादिमान्ना स्तीति प्रतीतिर्गगनादौ "नित्य" एव जायते तत्रैव घटो नास्तीत्यस्यापि जायमानत्वात् इति घटत्वेऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वं संभवति । एवं स्वाश्र्यसमवेतत्वसंवन्धेन तत्कंत्रुप्रीवादिविशिष्ट द्रस्य यः समानकालीनत्वसंवन्धावच्छित्रप्रतियोगिताकाभावः तस्य कंत्रुप्रीवादिविशिष्ट सत्त्वात्तत्र घटस्य समानकालीनत्वसंवन्धेन सत्वात्तद्घटीनष्ठतद्यक्तित्वे तत्कंत्रुप्रीवादिविशिष्टो नास्तीन्ति प्रत्यागितावच्छेदकत्वं न संभवति, समानकालीनत्वसंवन्धेन तत्तत्कंत्रुप्रीवादिविशिष्टो नास्तीन्ति प्रत्ययो न जायते तत्र तत्तत्कंत्रुप्रीवादिनाशक्षणे जायते तत्र तत्तत्क्षणे तद्घटो नास्तीति प्रत्ययो न जायते इत्यतिप्रसंगात् । यदि च समानकालीनत्वसंवन्धस्य वृत्त्यनियामकतया नाऽभावप्रतियोगितावः च्छेदकत्विमत्युच्यते, तदा कालिकसंवन्धावच्छिनप्रतियोगिताकस्वाभावस्य निरवच्छिन्नविशेष्ट

षणताविशेष'कालिकसंबन्धाविच्छन्नाधिकरणत्वं' तिन्निक्षिपतस्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेन वृत्तित्वक्षपन्यभिचारित्वसंबन्धेन कंबुप्रीवादिमतः कंबुप्रीवाविशिष्टसंयोगेन साध्यतायामति प्रसंगो बोध्यः । वै० स्वाश्रयसमवेतत्विमित । व्यभिचारित्वसंबन्धस्य वृत्तिनियामकत्वन्तु इह हेताबुपाधि नेंह हेताबिति प्रतीतिबलसिद्धम् । तत्तत्कंबुप्रीवाश्चन्यकालावच्छेदेन व्यभिचारित्व संबन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकतत्तत्कंबुप्रीवाप्रतीतिः तत्तत्कंबुप्रीवानाशकालोत्पन्नवस्तुक्षणे जायते तत्र तद्घटो नास्तीति प्रतीति ने जायते इत्यतिप्रसंगात्तत्तत्कंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगिता-वच्छदेकं च तद्घटत्वमिति ।

अन्ये तु यथा पृथिवीसमवेतत्वस्योपलक्षणविधयाऽवच्छेदकत्वावगाहिप्रत्ययस्येव लाघः वेन समवेतत्वावच्छेदकत्वविषयकत्वम्, तथा प्रकृतेऽपि कंद्युप्रीवादिमत्वमुपलक्षणतयेवः नाभाः वप्रतियोगितावच्छेदकं किंतु घटत्वमेवत्युच्यते, साध्यताप्यत्र कंद्युप्रीवादिमत्वस्योपलक्षितस्यवः न च विशिष्टाभावमादायेव नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादशसाध्यकसद्धतौ विशिष्टाभावमाः दायाऽव्याप्तरवश्यं वारणीयतया तन्निवेशेनैव प्रकृते विशिष्टाभाववारणात् । तथाहि—तत्रोः पलक्षणिवधयाऽवच्छेदकत्वविशेषणविधयाऽवच्छेदकत्वयोः स्वरूपवेलक्षण्येन प्रतियोगितयोः विशेषणविश्वयाऽवच्छेदकत्वविशेषणविधयाऽवच्छेदकत्वयोः स्वरूपवेलक्षण्येन प्रतियोगितयोः विशेषणविशेष्याभ्यप्रमातवाऽपर्याप्तत्वाभ्यां वा विशिष्टप्रतियोगिकसंसर्गस्य ग्रुद्धस्य च प्रतियोगितावच्छेदकत्वाभ्युपगमेन वाऽभावयोवेलक्षण्यमभ्युपत्य महानसीयविश्वमान् तज्ज्ञानत्वाः वित्यत्र प्रत्येकाभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय विवक्षितस्य प्रतियोगिताविशिष्टत्वस्य स्वनिरूपिताऽवच्छेदकताविशिष्टान्याऽवच्छेदकत्वानिक्षितत्वसंबन्धगर्भे स्वयृत्यवच्छेदकतात्वव्याप्यभमवत्वनिवेशनम् । साध्यताचच्छेदकत्वापर्यः धर्मावत्विशिष्टावच्छेदकताकपर्याप्तिकत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वत्तिसंख्यात्वव्याप्यः धर्मावत्विश्वनवच्छेदकताकपर्याप्तिकत्वस्य प्रतियोगितावयां निवेश्वनं वा, साध्यता वच्छेदकसंबन्धाविद्यन्तत्वस्य पर्याप्तिसिहितस्य वा प्रतियोगितायां निवेश्य तद्वारणायाऽऽदर्यणीयमिति वदन्ति ।

परेतु समवायिकारणनाशकनाश्यस्वं कार्येऽभ्युपेत्य तदभिहितमित्याहुः।

बस्तुतस्तु स्वसमवायित।वच्छेदकावच्छित्रसमवायित्वसंवन्धेन स्ववृत्तिकंबुग्रीवात्वाश्रयः समवायिसमेवतःवसंबन्धेन कंबुग्रीवादिमतः साध्यत्वे ग्रन्थतात्पर्यम् । तदभावप्रतियोगितावः च्छेदकं च भवत्येव घटत्वम्, यिकंचित्कंबुग्रीवादिनाशक्षणेऽपि कंबुग्रीवान्तरस्यैवोक्तसंबन्धेन तद्घटे सत्त्वात् । एतत्कंबुग्रीवोदिमदभावप्रतियोगितावच्छेदकं च न तद्व्यक्तिःवं एतद्घटः वाते तदभावप्रतयप्रसंगात् । एतत्कंबुग्रीवानाशक्षणे एतद्घटो नास्तीति प्रत्ययापतिश्च ।

एतेन घटत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वमतिप्रसंगाद्यनापादकत्वादिति निरस्तमिति दिक् ।

अथ स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धन कंबुग्रांवादिमतः साध्यतायौ घटत्विनिष्ठाऽवच्छेदकः तायां साध्यतावच्छेदकताघटकसंबन्धार्वाच्छन्नत्वितदेशेण कथमतिन्याप्तिरिति चेत्र । साध्यत्तावच्छेदकताघटकसंबन्धार्वाच्छन्नत्विपदेन साध्यतावच्छेदकताघटकसंबन्धातिरिक्तसंबन्धावः चिछन्नत्वसाध्यतावच्छेदकनिष्ठत्वोभयाभावस्याऽवद्यं वक्तन्यत्त्वात् , तथाच घटाभावस्य कश्चणघटकत्वादितिन्याप्तिः संभवतीति । केचित्तु स्वत्वस्याऽननुगतत्वे घटत्वस्य तेन संबन्धेः नाऽभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वविरहेऽपि स्वसमवायिसमवतेत्वसंबन्धावच्छिन्नघटत्वनिष्ठावः

### (१)ऽनितरेकादाह कंबुपीवेति। नच कंबुप्रीचादिमस्वं कंबुप्रीचादिव्यक्तिरेव(२) साच प्रत्येकं हेतुमन्निष्टाभावप्रतियोगितावच्छोदिकैवेति कुतोऽतिव्याप्तिः

च्छेद्कताककालिकसंबन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्य घटत्ववद्भावस्य यथाश्रुतसाध्यतावच्छे दकताघटकसंबन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकत्वसंभवादितिच्याप्तिसंगितः । घटत्वस्य कंबुष्रीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वोत्कीर्त्तनं हि कंबुष्रीवादिमत्वस्याऽनवच्छेदकत्व-मान्नसपंत्त्ये । अननुगतत्वेपि स्वत्वमुपलक्षणत्येव संसर्गघटकम्, समवायिसमेनतत्वमेव हि संसर्ग इति । न चाऽप्रे स्वाश्रयसमवायिसमेवतत्वक्षपपरंपरासंबन्धेन कंबुष्रीवात्वादेरेव साध्यताबच्छेदकत्वमुक्तं लाघवात् , तथाच तेन संबन्धेन घटत्वविश्चिष्टस्याऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । घटत्वाश्रयो घटस्तत्समवायी कपालस्तत्समवेतत्वस्य कपालक्षेपे सत्त्वान्नाऽप्र-सिद्धिरित्याहुः ।

कंबुश्रीवादिब्यक्तिरेवेति। कंबुग्रीवा च कपालसंयोगो बोध्यः। सा चेति । एवंच कंबुमवि।।दिमत्त्वस्य कंबुमीवात्मकतया नानात्वेन घटत्वाऽसमनैयत्येन प्रतियोगितावच्छेदकतया नितब्याप्तिररिति भावः । अथ तत्तद्यक्ति 'कंबुप्रविक्यिक्ति'मदभावप्रतियोगितावच्छेदकःवमि साक्षात्संबन्धेन घटनिष्ठतत्तद्यक्तित्वे एवाऽभ्युपयतेऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वात् , नतु तत्तद्यक्ताः, तथासति स्वसमवायिसमवेतत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वे गौरवाद्, एवं च "कुतोऽतिव्याप्ति-रिति"प्रनथाऽसंगतिः। तद्यक्तित्वं च तादात्म्येन सैव व्यक्तिः तदनुयोगिकसमवायो वा। न च कंबुश्रीवानाशदशायां भूतले तत्कंबुश्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतिर्जायते तद्यक्तिनीस्तीति प्रतातिर्न भवति तद्यक्तिःवाविच्छन्नस्य तेद्देशपि सत्त्वादिति नाऽतिप्रसंगाद्यनापादकःवं तद्यः क्तित्वस्येति न प्रन्थाऽसंगतिरिति वाच्यम् । यस्य घटस्य स्वावयवाऽनाशेऽपि तत्संयोगना शादेव नाशस्तत्र तद्घटो नास्तीत्यापत्तिसंभवेऽपि यस्य घटस्य कपालनाशादेव नाशः स तु संयोगनाशक्षणे एव भवति न त्वनन्तरक्षणे, तथा सति घटस्य क्षणमात्रमनाश्रितत्वापातात् तथाच कंबुमीवादिमान्नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य तत्र तदुघटत्वे संभवेन तत्कः म्बुमीवादिव्यक्तेरनवच्छेदकत्वेनाऽतिव्याप्तिः सुसंगतैवेति चेन्न । साध्यतावच्छेदकतात्वाव-च्छेदेनाऽनवच्छेदकत्वप्रहस्यैवाऽनुमितिहेतुत्वेन यात्केचित्साध्यकेऽनवच्छेदकत्वसत्त्वेऽप्यातेव्याः प्यभावादिति । न चैवं घटत्वस्यापि कथं कंबुप्रीवादिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकरवं याः वरकंबुप्रीवानाशक्षणेऽपि घटो नास्तीति प्रत्ययापत्तिरिति वाच्यम् । महाप्रलयानभ्युपगमेन तादशक्षणस्यैवाऽप्रसिद्धेः।

वस्तुतस्तु असमवायिकारणनाशस्यैव कार्यनाशं प्रति कारणत्वेन कंबुप्रीवानाशक्षणे घटन्नाशो न भिवतुमईति कारणाभावात् , किंतु कंबुप्रीवानाशोत्तरक्षणे एव, तथाच नोक्तप्रन्थान् इसंगतिरिति । केचित्तु जन्यतासंबन्धेन कंबुप्रीवाविशिष्टस्यं साध्यताऽभिप्रायकोऽयं प्रन्थः । न च जन्यतासंबन्धेन कंबुप्रीवादिव्यक्तेरबच्छेदकःवकल्पनामपेक्ष्य स्वक्रपसंबन्धेन तद्याक्तिन

<sup>(</sup>१) व्यासच्यवृत्तिधर्मावाच्छित्रैकदेशवृत्त्यभावानंगीकारे नातिव्यातिरिति भावः।

<sup>(</sup>२) व्यक्तिपदोपादानाइचक्तेरिराच्छित्रावच्छेरकत्वं सूचितमिति भावः।

रिति बाच्यम् । परंपरया संस्थानगतकं बुद्रीवात्वादिजातिमस्वस्यैव सार्ध्यताव च्छेदकत्वात्, तस्य च परंपरया ऽवच्छेदकत्वक ल्पनामपेक्ष्य लाघर् वेन घटत्वस्यैव साक्षात्तथात्वादिति भावः।

त्वस्याऽवच्छेद्कत्वकत्यने लाघवमस्तीति वाच्यम् । जन्यताया अखण्डोपाधित्वं स्वीकृत्येदमु किमित्याहुः । परे तु स्वरृत्तिकं वुप्रीवात्वाश्रयसम्वायिसम्वेतत्वसम्बन्धेन स्वश्रियोगिकसम् वायानुयोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नानुयोगिताकसम्वायसंबन्धावच्छिन्नवृत्तितासंबन्धेन वा यत्र कंबुप्रीवाविशिष्टस्य संयोगेन साध्यता तत्रैवादावाति व्याप्तिश्चात्राति । तत्र न चेत्यादिनाऽति व्याप्तिवारणं कृत्वा कंबुप्रीवात्वादेः साध्यतावच्छेदकत्वं प्रकल्प्यातिव्याप्तिर्वत्ता इत्यत्रैव जगदीश्चात्तात्पर्यम् । एतादशसंम्बन्धेन कंबुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतिवाक्षिकाभावप्रतियोगितावच्छे-दकत्वं तद्याक्तित्वे एव स्वीकार्यम् , तद्घटवति एतद्घटो नास्तीति प्रतीतिवत्तत्संबन्धेन कंबुप्रीवादिमान्नास्तीतिप्रतीतिर्वत्ति स्याद् भवत्येतद्घटवति देशिपि तादशसंबन्धेन तत्कचुप्रीवाविशिष्टस्य घटान्तरस्य सत्वादित्याहुः । तत्र । तत्स्थलाऽभिप्रायेण नायं प्रन्थः । अन्यथा तद्यक्तित्वस्यादवच्छेदकत्वाऽसंभवेऽपि घटत्वस्यैव तत्कंबुप्रीवादिमान्नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं स्वीकार्यम् , कचिदपि घटवति घटो नास्तीतिवद् तत्कबुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीतिर्वत्ते भवति स्वप्रतियोगिकसमवायानुयोगितावच्छेदकीभूतकपालत्वावच्छिन्नानुयोगिताकसम्वायानुयोगितावच्छेदकीभूतकपालत्वावच्छिन्नानुयोगिताकसम्वायानुयोगितावच्छेदकीभूतकपालत्वावच्छिन्नानुयोगिताकसम्वायानुयोगितावच्छेदस्य घटस्य सत्वादिति ।

न च विशिष्टसाध्यतावच्छेदककस्थले साध्यतावच्छेदकेतराऽनवच्छित्रत्वं प्रतियोगिताः बच्छेदकतयां ।नेवेशनीयम् , तथाच तद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतायाः साध्यतावच्छेदकतावच्छेदः केतरतद्यक्तित्वेन।ऽवच्छित्रत्वातादशाभावस्य लक्षण।ऽघटकत्वात्कथमतिव्याप्तिवारणमिति वा च्यम् । तद्यक्तेः स्वरूपनो भानमङ्गीकृत्यैव "न च कंबुप्रीवादिमत्त्वम्" इत्याद्युत्वात् । अथवा गुरुघमेस्याऽनवच्छेदकत्वे पटसमवेतत्वविशिष्टजातिमद्भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य लाघवा-त् पटसमवेतत्वे पटत्वे वा कल्पनीयतया तिन्नेवर्शस्य।ऽनावश्यकत्वादिति । परंपर्या-स्वाश्रयः समवाियसमेवतत्वसम्बन्धेन । संस्थानगतेति । द्रव्यारम्भकाऽवयवसयोगविशेषमृत्तीत्यर्थः। कंबुम्रीवात्वादिजातीति । कंबुमीवात्वं संयोगनिष्ठो घटत्वव्यंजकतावच्छेदको जातिविशेषः। न च संयोगवृत्तिकर्मजन्यतावच्छेदकसंयोगजन्यतावच्छेदकवैजात्याभ्यां सांकर्येण कंबुप्रीवाः त्वादेः संस्थानवृत्तिजातिविशेष्त्वाऽसम्भव इति वाच्यम् । जन्यद्रव्यजनकतावच्छद्कसंयोगवृः वृत्तिवैजात्यस्य संयोगजन्यतावच्छेद्कवैजात्यच्याप्यत्वे द्यणुकानुत्पत्तिप्रसंगेन कर्मजन्यताव च्छेदकवैजात्यव्याप्यत्वाङ्गीकारात् । तस्य चेति । कंबुप्रीवात्वजातेश्वेत्यर्थः । साक्षात् -समवा-येन, तथात्वात्-अवच्छेदकत्वात् । अत्र घटत्वकंबुप्रीवात्वयोर्जातित्वाविशेषेण शरीरकः तगौरवाभावेषि परम्परासम्बन्धप्रयुक्तमेव गौरविमिति । एवं चोक्तपरम्परासंबन्धे हेतुसमा-नाधिकरणकंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगिरवीयकंबुप्रीवात्वादिक्पजातिनिष्ठावच्छेदकतावच्छेदकः त्वापेक्षया लाघवात् समवाये एव ताहशप्रतियोगित्वीयघटत्वनिष्ठाSवच्छेदकःवं गुरुधर्मे व्यवस्थापयितुं कंबुप्रीवगदिमात्रास्तीति प्रतीतिमादायैव गुरुधर्मस्याऽवच्छेदकःवं द्यीधितिकारो व्यवस्थापयिष्यति ।

### ननु पृथिवीत्वतेजस्त्वादिना सांकर्याद्धटत्वं यदि नाना तदा नैकमीप

नन्वत्र कंबुप्रीवात्वस्य स्वाश्रयसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्कत्वे कंबुप्रीः वात्वस्योद्धिख्यमानत्या कंबुप्रीवात्वत्वपुरस्कारेणैव भानात् कंबुप्रीवात्वत्वस्याप्यवच्छेदकत्वाप्यः स्या ततोपि गौरवसंभवे "तस्य च परंपरयत्यादिना" सम्बन्धमात्रप्रयुक्तगौरवाभिधाने न्यून् तेति चेत्र । समवायेनैव चिष्ठिख्यमानजातेः स्वरूपतो न भानम् ,समवायान्यसंबन्धेनोिष्ठिख्य-मानजातेरपि स्वरूपतो भानमंगीिकयेते, अत एवाऽयं गौरितिज्ञानानन्तरं गोत्वेनेमं जाना-सीत्यनुव्यवसाथोपि संगच्छते । तत्र गोत्वेनेति तृतीयार्थः प्रकारत्वम्, निष्ठत्वसम्बन्धाविच्छन्ना या गोत्विनिष्ठा प्रकारता तादशप्रकारताशालिज्ञानवानद्दिस्याकारकानुव्यवसाय इति ।

निन्विति । पृथिवीत्वं विहाय घटत्वं सीवर्णघटे, घटत्वं विहाय पृथिवीत्वं घटे, उभयोः समावेशः पार्थिवघटे इति । एवं तेजस्त्वेनाऽपि सांकर्यं वोध्यम् । घटत्वं यदि नानेति । तथाच यदि तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवं तैजसघटत्वे स्वीक्रियते, तदा पार्थिवघटत्वाव-<sup>१च्छन्नाधिकरणेऽपि कंबुपीव।दिमदभावप्रतीतिः स्यात् ,पार्थिवघटत्वस्य च तथात्वे तैजसघटा∙</sup> धिकरणेऽपि तादशप्रतीतिः स्यादित्येव घटत्वस्याऽसमनियतत्वकथने तात्पर्यम् , अन्यथा समनियतत्वस्य प्रतियोगित।वच्छेद्कत्वेऽतन्त्रत्वेनाऽसंगत्यापत्तः । केचित् समनियतधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वं पूर्वं खांडितम्, इदानीं समनियतधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वः व्यवस्थापने उन्मत्तप्रलिपतं स्यात्, अतः प्रतियोगितासमिनयतस्यैव प्रतियोगितावच्छेद्कस्व-मित्यभिशायकोयं प्रन्थः । घटत्वं यदि नाना तदा कस्यापि घटत्वस्य न कंबुप्रीवादिमात्रास्तीः त्यभावप्रीतयागितासमनियतत्वम् , एतदेवोक्तं प्रन्थेन । न चैतादशतात्वर्येण 'नैकमपि घटत्वं कंबुप्रीवादिमदभावप्रतियोगितासमिनयतिमे'त्येव कथन्नोक्तिमिति वाच्यम् । सामान्यभावस्थ-ले प्रतियोगितायाः प्रतियोगितावच्छेदकस्वह्रपतया कंबुग्रीवादिमत्वगदेन कंबुग्रीवादिमदभा-बप्रतियोगित्वस्य धारणादिखाहुः। ननु कंबुप्रीवादिमतो यदि कालिकेन साध्यत्वं तदा कथ-मयमतिप्रसंगः काले पार्थिवघटःवाद्यवच्छिन्नस्य सत्वादिति चेन्न । एवमपि तादशघटःवस्य प्रतियोगितान्यून इतित्वेन तदवच्छेदकत्वाऽसंभवे एव तात्पर्यात् । सांकर्यादिति । अथा-त्र घटत्वे कथं सांकर्याचानात्वं साधितम् , घटत्वस्य नानात्वे सांकर्यमेव न संभवति, धटत्वस्यैकत्वे सांकर्यसंभवेऽपि न तदा नानात्वमिति चेत्र । सांकर्यादिखस्य सांकर्यापत्तिर-त्यर्थकत्वात् , घटत्विमत्यस्य च घटपदार्थतावच्छेदकमित्यर्थकत्वात् , तथाच घटपदार्थता-वच्छेदकं नाना सांकर्यापत्तेरित्यनुमानम् । आपत्तेर्हेतुता च विशेष्यतासंवन्धेन बोष्या । घटपदार्थतावच्छेदकरवं नानावृत्ति सांकर्यापत्तिविशेष्यवृत्तित्वादिति यावत् । आपत्तिश्च घटप-दार्थतावच्छेदकं "घटत्वं वा" जातित्वावीशिष्टं यदि नाना न स्यात् पृथिवीत्वादिसंकीणं स्या-दिति विपक्षबाधकव्याघातः।

"आपाद्याभावहेतुना आपादकाभावस्य सिद्धिः" आपाद्याभावश्च सांकर्याभावः आपादका-भावश्च नानात्वाभावाभावो नानात्वमेवेति घटपदार्थतावच्छेदकं पश्चीकृत्य सांकर्येणैव हेतुना नानात्वासिद्धिः । हेतुतावच्छेदकसम्बन्धश्च स्वनिष्ठप्रतियोगिताकाभाववत्त्वःमित्यपि केचित् ।

३ अ० नि०

### घटत्वं कंबुग्रीवादिमस्वसमिनयतमत् आह् प्राणमासे (१)ति । व्राणग्राह्यगुणत्वोपेक्षया लघोर्माह्य(२)गन्धत्वस्यैव प्रतियोगितावच्छे॰

नानात्वं च धर्मविशिष्टत्वम् । वै ॰ स्वाविच्छन्नबोधकपद्वत्तासंबन्धेन । पदवत्ता च स्वशक्यता-वच्छेदक्रवहवशक्यतावच्छेदकवृत्तिभेदप्रतियोगिरवोभयसम्बन्धेन, तथाच घटत्वे घटत्वविशि. ष्टरवमस्ति, स्वावच्छिन्नवोधकं यद् घटपदं तच्छक्यतावच्छेदकरवस्य तच्छक्यतावच्छेदकं यत्तेजस्त्वव्याप्यं घटत्वं तद्वृतिभेदप्रतियोगित्वस्य च पृथिवीत्वव्याप्यघटत्वे सत्त्वान्नानात्व-संभवात् । परे तु घटपदं पक्षीकृत्य घटपद्वत्वरूपं नानात्वं सौकर्येण साधनीयम् , तत्र घटपदे "घटपदवत्वरूप" नानात्वं च स्वतादात्म्यस्वशक्यतावच्छेद्कवृत्तिभेदप्रतियोगि य॰ टस्वशक्यतावच्छेदकं तत्कत्वसम्बन्धेन । सांकर्यं च जातिविशिष्टत्वम् । वै० स्वतामानाधिकः करण्य-स्वाभाववद्वृत्तिःव-स्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितावच्छेद्कत्वेतिहत्रतयसम्बन्धेन अत्र स्वसामानाधिकरण्यानुक्तौ द्रव्यस्वस्य गुणस्वविशिष्टस्वास्सांकर्यापत्त्या द्रव्यस्वस्य जाति-स्वानुपपत्तेः । स्वाभाववद्वृत्तित्वाऽनुक्तौ स एव दोषः सत्ताविशिष्टस्वाह्रव्यस्वस्येति । तृतीयस्या-Sतुक्तीं सत्ताया जातिस्वानुपपत्तिः द्रव्यस्वविशिष्टस्वादिति । न चैतादशसांकर्यस्य पदेऽमाः वात्स्वरूपीसीद्धरिति वाच्यम् । प्रकृते च वृत्तिताद्वयं भेदप्रतियोगितावच्छेदकता च स्वशः क्यतावच्छेदकवत्त्वसंम्बन्धेन प्राह्मा । वाच्यतावच्छेदकस्य भेदेपि वाच्यतावच्छेदकरवेन हि तस्याऽनुगतत्वमेव । न च पटादिन्यभिचारः, जात्यविच्छन्नशक्तत्वे सतीति हेतौ विशेष-णादिति । ननु पीतद्रव्ये सुवर्णे तेजोभागस्योपष्टम्भकत्वात्तेजस्वप्रवाद एव न तु वास्तवतेजः स्तवं, किन्तु पृथिवीत्वमेव, तथाच घटत्वे तेजस्त्वसामानाधिकरण्यविरहात्सांकर्याभावः । न च काष्टरवपाषाणमयरवमादाय सांकर्य संभवतीति वाच्यम् । घटत्वमपि कंबुस्रीवात्वादिवद् घटत्वव्यंजकसंस्थानविशेषवृत्येवास्तु तावतैव सांकर्याभावाद्। न चैवमपि पृथिवीत्वतेजस्त्वाः देरिं विनिगमनाविहरेण संस्थानगतत्वसंभवेन सौकर्यमस्त्येवेति वाच्यम्। पृथिवीत्वतेज॰ स्त्वादेः परमाणुसाधारण्यानुरोधेन संस्थानगतत्वाऽसंभवात । एवं सांकर्यस्य जातिबाधक-त्वमप्रामाणिकम् । अत एव प्रकृतसंस्थानगतघटत्वजातिमाभिप्रेत्य सौकर्यापादनं च न साधु-तदा घ टत्वकंबुप्रीवार्वयारभेदप्रसंगेन पूर्वप्रन्थाऽसंगतिरित्युक्ताविप न क्षातिरित्यत आह यदीति।

कंबुपीवादिमत्त्वस्य वंबुप्रीवादिरूपत्वे नानात्वेनाऽनुगतकंबुप्रीवादिमानितिबुद्धानिर्वाहः कत्विमित्यगत्या वंबुप्रीवात्वादेः संस्थानवृत्तिजातिविशेष्यत्वमभ्युपेत्य कंबुप्रीवादिमस्त्रस्य परम्परासम्बन्धेन तादशजातिमत्वरूपत्वमुपत्योक्तबुद्धेः परम्परासम्बन्धेन जातिविशेषावगाः हित्वाक्षीकारेऽपि घटत्वस्य पार्थिवत्वादिव्याप्यत्वेन कतिपयरूपत्वाक्षीकारेणाऽनुगतघटबुद्धेः समवायेन घटत्वावगाहित्वाक्षीकारेणैव निर्वाहे संस्थानवृत्तित्वमुपेत्योक्तबुद्धेः परम्परासंबन्धेन घटत्वावगाहित्वाक्षीकारस्याऽनौवित्यादिति ध्येयम् ।

त्राह्मगन्धत्वस्यैवेति । न तु गन्धत्वस्येति भावः । अन्यथा-गन्धत्वमात्रस्य प्रति-

<sup>(</sup>१) प्राणेनीति पाठान्तरम् ।

<sup>(</sup>२) परनाणा तादशराणो नास्तीतिवत् गंधो नास्तीत्यप्रत्ययात् प्राह्मत्युक्तम्, प्राह्मगंधत्वं च ल्होः किकपत्यक्षविषयताविशिष्टगंधत्वमिति।

नाऽप्यनतिरिक्तवृत्तित्वम् , प्रतियोगितायाः स्वस्त्रपसम्बन्धास्मिकायाः प्रातिव्यक्ति भिन्नत्वेन धूमत्वादेरपि तदतिरिक्तवृत्तित्वात् ।

न च तथाविधयार्किचिद्काभावप्रतियोगितासामान्यशून्याऽवृत्तिःवं तत्,

दकत्वं बोध्यम् , अन्यथा परमाणौ गन्धत्वेन सह व्राणग्राह्यगुणत्वस्य समिनयतत्वाभावाद् गन्धत्वस्य प्रतियोगिताव(१)च्छेदकत्वाभावादिति भावः ।

अत्र घ्राणग्राह्यगुणत्वम्, घ्राणग्राह्यत्वे सति गुणत्वाऽ(२)व्यापकजाः

योगितावच्छेदक्रत्वे । प्राणप्राह्यगुणात्वं च प्राणिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगुण त्वम् । नन्वेवं प्राणप्राह्यगुणाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं न प्राह्यगन्थत्वमापि तथासित पार्थि-वपरमाणो प्राह्यगन्धो नास्तीतिवद् प्राणिन्द्रियजन्यलौकिप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगुणो नास्ती त्यपि प्रतीतिर्न स्यात् प्राह्यगन्धत्वाविच्छन्नाधिकरणतायास्तत्र सत्त्वादिति चेन्न । प्राह्यगन्धत्वपदेन लौकिकप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगन्धत्वस्योक्तत्वात् । तथाच परमाणो लौकिकप्रत्यक्ष-विषयताविशिष्टगन्धत्वस्योक्तत्वात् । तथाच परमाणो लौकिकप्रत्यक्ष-विषयताविशिष्टगन्धत्वस्य । एवं च प्राणप्राह्यगुणत्वं यदि प्राणिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगुणत्वं तदा प्राह्यगन्धत्वमिष् लोकिकप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगुणत्वं तदा प्राह्यगन्धत्वमिष् लोकिकप्रत्यक्षविषयताविशिष्टगण्यत्वमेव , नातः पार्थिवपरमाणाविष्ठि सङ्गः । प्राणप्राह्यगुणत्वस्य यथाश्रुतार्थकत्वे गन्धत्वमात्रस्याऽप्यतिप्रसङ्गाद्यनापादकत्वाद् प्रार्ह्यत्यस्य वैयर्थप्रसङ्गात् ।

अत्रेति । अथात्र घ्राणेन्द्रियजन्यप्रःयक्षविषयतावैशिष्ट्यं गुणत्वे किं वा गुणत्वाऽव्याः पक्रजातौ विशेषणम् । यदि गुणत्वे तदा तदमावस्य द्रव्यत्वामावस्वरूपत्या तदवच्छे-दक्त्वं न गन्धत्वे कल्पयितुं शक्यते प्रतियोगितासमनैयत्यविरहादतो गुणत्वाऽव्या-पक्रजातोवेव तद्विशेषणम् । एवं च ताहशजातेः साध्यतावच्छेदकत्वे सुरिमिर्नास्ति असुरिमे नाहित गन्धो नास्तीति प्रतीतिसिद्धामावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वाः तक्ष्यमतिव्याप्तिरिति चत्रे । ताहशजातिमत्त्वं ताहशजात्यधिकरणत्वं, तथाच ताहशजात्यधिकरणतात्मकसाध्यतावच्छेदके प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वसत्वादितव्याप्तिः सम्भवत्यवेति । केचितु प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकं यत्साध्यतावावच्छेदकं तद्रपविशिष्टावाच्छन्नसाध्य सामानाधिकरण्यह्रपळक्षणे साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकं स्वर्थाविश्वाच्यविष्ठन्नभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसत्वादित्याहुः । परे त्वयमेवाऽस्वरसः कश्चिदित्युक्त्या स्वित इति दिक् ।

दीधितौ नाष्यनितिरिक्तवृत्तिस्वामिति । अवच्छेदकःवामित्यनुषज्यते । ननु अन-तिरिक्तवृत्तित्वरूपाऽवच्छेदकःवप्रवेशेऽपि यत्र समवायेन कंबुप्नीवाःवविधिष्टस्य स्वसमवायिः समवेतप्रतियोगिकसंयोगेन साध्यता तत्र प्रमेयत्वेऽतिव्याप्तिः, तथाहि-स्वसमवायिसमवेतः प्रतियोगिकसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताककंबुप्नीवाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवं अतिप्र-

<sup>(</sup>१) प्रतियोगितानवच्छेदकत्वादिति पाठान्तरम् । (२) गुणत्वव्याप्यजातिमस्वमिति पाठान्तरम् ।

तिमस्वम्, तेन गन्धत्वस्य छघोः समनैयत्ये तात्पर्यमिति (१)कश्चित् ।
[अतथात्वेन-प्रतियोगितानवच्छेद्कत्वेन, तेन क्रपेण-प्रमेयधूमत्वादिक्रपेणेत्यर्थः ] ब्यभिचारिणि-प्रमेय(२)त्वादौ, [सपक्षवृत्तिप्रमेयत्वादौ ]
तेन विरुद्धे साध्यसामानाधिकरण्याभावाद्तिब्याष्त्यभावेऽपि न श्रतिः ।

नापीति । ताहराप्रतियोगितायास्तद्याकित्वाविष्ठन्नाभाववद्दश्चित्वम् पि नेत्यर्थः । तेन ताहराप्रतियोगिताप्रतियोगिकाभाववद्द्यत्तितया धूमत्वाः क् देरवच्छेदकत्वाभावादातिप्रसङ्गसम्भवात् स्वकृपसम्बन्धात्मिकाया इत्यस्य न वैयर्थ्यम्, न वाऽप्रिम(३)प्रनथविरोध इति ध्येयम् ।

सङ्गाद्यनापादके घटत्वे एव स्वीकरणीयम् , प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धलाघवानुरोधात् , यत्रैवोक्तसम्बन्धनं कंबुग्रीवा नास्तीति प्रत्ययः तत्रैव संयोगेन घटो नास्तीति प्रत्ययः, तथाच तत्प्रतियोगिताया घटे एव सन्तेन साध्यतावच्छेदकीभूतकंबुग्रीवात्वस्य तादशप्रतियोगित्वाः भाववति कंबुग्रीवायां सत्तेन प्रतियोगिताऽतिरिक्तवृत्तित्वादिति चेन्न । तथासित तत्प्रतीतेः प्रतियोग्यंशे अमत्वापत्तेस्तस्य चाऽस्वीकारात् । एवमुक्तसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकः त्वं कंबुग्रीवात्वे एव कथं न स्वीकियते, साक्षात्सम्बन्धस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकताघटकः तथा गौरवानवकाशात् । न चैवमपि प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धांशे गौरविमति वाच्यम् । प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धलाघवस्य प्रतियोगितावच्छेदकलाघवाऽप्रयोजकत्वात् , प्रतियोगिः तावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धलाघवस्य प्रतियोगितावच्छेदकलाघवाऽप्रयोजकत्वात् , प्रतियोगिः तावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धलाघवस्य प्रतियोगितावच्छेदकलाघवाऽप्रयोजकत्वात् , प्रतियोगिः

अथवा वृत्यिनियामकसम्बन्धेन साध्यतायामच्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रात्योग्यसम्बन्धित वृत्योग्यसम्बन्धित वृत्योग्यसम्बन्धित वृत्योग्यसम्बन्धित साध्यतावच्छेदकसंबन्धाविच्छन्नत्वस्याऽनिविष्टतया शुद्धसंयोगादिसम्बन्धाविच्छन्नाभावमादायैवा ऽतिव्याप्तिवारणसम्भवादिति ।

अथ प्रतियोगिताऽनितिरिक्तवृत्तिःविमित्यस्य प्रतियोगित्वाभाववदवृत्तिःविमेव यथाश्रुतोऽ र्थः, एवं च प्रतियोगितायाः प्रतिव्यक्तित भेदेन भिन्नत्वं स्वीकृत्याऽतिव्याप्तिदानं न सङ्गच्छ ते, प्रतियोगिताया ऐक्येपि तादशप्रतियोगित्वघटोभयाभाव गति धूमे धूमत्वस्य वृत्तितयाऽति व्याप्तिसम्भवाद् इति चेत्तत्राह तेनेति । तत्तद्यक्तित्वेन प्रतियोगिताया निवेशनेनेत्यर्थः । एवं च नोभयाभावमादायाऽतिव्याप्तिसम्भव ऐक्यपक्षे । ननु प्रतियोगिताया भिन्नत्वमतेऽपि प्रतियोगितात्वाविद्यक्तियादिव्याप्तिति व्यागितात्वाविद्यक्तियादिक्षिवेदे क्षिमावप्रतियोगितासामान्यग्रत्याऽवृत्तित्वं" इत्यत्र सामान्यपदस्यापि तदर्थकतया विरोध इति भावः । तथाच प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रातियोगितात्वसमानाधिकरणोभया

<sup>(</sup>१) कश्चिदित्यस्वरसः - प्राणप्राह्माया गुणत्वाञ्यापकजातेः साध्यताव व्छेदकस्थले सुराभित्वावाच्छन्न - असुरभित्वावाच्छन्न - नाम्बत्वावाच्छन्न प्रतियोगिताकाभावमादाय नाति व्याप्तिरिति ।

<sup>(</sup> २ ) आदिपदात् द्रव्यत्वपरिम्रहः, तेन गुणाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवस्य गुणत्वे सत्त्वेपि न स्रतिः ।

<sup>(</sup>३) उत्तरप्रन्थेति पाठान्तरम्।

वृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकाभाववद्वृत्तित्वमेव परिभाषिकाऽवच्छेद्कत्वं तद्वन्यत्वं साध्यता वच्छेद्के विवक्षणीयम् , एवं च प्रतियोगितायाः प्रतिव्यक्ति भेदेन भिन्नत्वं स्वीकृत्याऽतिव्या प्रिद्ता, तथाहि—ताहशप्रतियोगितवघटोभयाभावस्योभयावृत्तिधर्मानविच्छन्नत्वाद् वार् णेऽपि धूमाभावीयप्रतियोगित्विष्ठितत्तद्यिक्तित्वाविच्छन्नाभावस्य च प्रत्येकं तत्तद्धृमे सत्वाद् धुमत्वस्य तत्र वृत्तित्वा(१)दिति ।

अथात्र हेतुसमानाधिकरणाभावीयतद्यक्तित्वेत्तरधर्मानविच्छनतद्यक्तित्वाविच्छनप्रति योगिताकाभावाधिकरणिनिक्षितवृक्तित्वाभावस्य इतरवारकन्यूनवारकपित्वेत्त प्रकृते निव्याः कार्यः । तथाहि — हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिताव्यक्तित्वाविच्छन्नत्वस्य प्रमेयत्वे ने विशिष्टं यद्वन्द्यभावप्रतियोगिताव्यक्तित्वाविच्छन्नत्वस्य प्रमेयत्वे ने विशिष्टं यद्वन्द्यभावप्रतियोगिताव्यक्तित्वाविच्छन्नत्वस्य प्रमेयत्वे तस्य तद्यक्तित्वाविच्छन्नतत्क्षणविशिष्टप्रतियोगिताकाभावाधिकरणघटितस्य वाप्टभावस्य तद्यः कियुत्तितद्यक्तित्वाविच्छन्नभावाधिकरणतत्तद्यक्तित्वप्रहित्तत्वाविच्छन्नत्वाविच्छन्नत्वाविच्छन्तत्वाविच्छन्नत्वाविच्छन्नत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्छन्नतत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तत्वाविच्यन्तिव्यक्तिव्यक्तित्वाविच्यन्तिव्यक्तित्वाविच्यक्तित्वाविच्यन्तिविच्यक्तिव्यक्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वाविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तिविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वच्यक्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तिविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तिव्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तित्वविच्यन्तिविच्यन्तिविच्यन्तित्वविच्यन्तिविच्यन्तित्वविच्यन्तिविच्यत्वविच्यन्तिविच्यन्तिविच्यत्वविच्यन्तिविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्वविच्यत्व

(१) परे तु हेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितात्वसमानाधिकरणोभयाऽवृत्तिधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाव इत्यादिनिवेशे यावत्वावच्छित्राभावमादायाऽज्यातिः, यावत्त्वावच्छित्राभावीयप्रतियोगिवृत्तिधर्माबच्छित्रप्रतियोगिताकाभावाऽसिद्धेरतः प्रतियोगिभेदेन प्रतियोगित्वस्य भित्रत्वमवद्यं स्वीकारणीयम् , तथाच
चटायात्मकयावत्त्वाच्छित्राभावीयप्रतियोगितात्वत्तिष्ठभयात्वृत्तिधर्मावाच्छित्रप्रतियोगिताकाभावस्य तद्घटादौ प्रसिद्धत्वात्राऽज्यातिः। एवं च ज्यभिचारिण्यतिज्यातिर्वश्वारव । न च यावत्वावच्छित्राभावमादायाऽज्यातिवारणाय
हेतुसमानाधिकरणाऽभावे यत्किञ्चित्वं निवेशनीयामिति वाच्यम् । तदाऽप्रिमकत्याऽभेदपसङ्गादित्याहुः ।

अन्ये तु स्वरूपसंबन्धात्मकप्रतियो।गित्वस्य प्रतिव्यक्तिभेदेन भिन्नत्वमते सत्तपदार्थाति।रिक्तपदार्थत्वेन प्रतियोगितात्वस्यापि न प्रतियोगिताभिन्नत्वम्, तथा च प्रतियोगितात्वस्य नानात्वेन धूमवान् वन्हेरित्यनाऽतिन्यातितादवस्थ्यात , धूमाभावीयपित्योगितात्वाविच्छन्नाभाववति धूमान्तरे धूमत्वस्य वृत्तित्व'त् । न च प्रतियोगितात्वस्य नानात्वे धूमो नास्तीति प्रतीतो एकविधधूमसामान्याभावविषयकत्वातुपपानिस्तन्न धूमत्वाविच्छन्नप्रतियोगितात्वाविच्छन्नानिक्षप्रतानिक्षप्रतावत्वं तद्विषयीभूताभावे बोध्यते,
तत्र प्रतियोगितात्वस्य नानात्वे तावृज्ञानिक्षप्रकतावत्वस्य तद्धूमाभावे पर्यवसानादिति वाच्यम् । प्रतियोगितात्वस्य नानात्वेषि धूमाभावीयप्रतियोगितात्वाविच्छन्नानिक्षप्रतानिक्षप्रतानिक्ष्यकतावत्वस्य धूमाभावत्वावच्छेदेन स्वीकारात् । तथाच धूमवान् वह्नेरित्यादावितव्यातिताद्वस्थ्यम् । अस्माकन्तु न च तथाविधेत्यादिकत्प हेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितावृत्त्युमयावृत्तिधर्मावच्छिन्नाभावक्रुटनिवेशान्नोक्तदोषः । न चाऽन्नापि कल्पे तावृज्ञकूटनिवेशनेव वारणमिति वाच्यम् । यावत्वावच्छिन्नाभावमादायाऽञ्चाप्तिवारणाय हेतुसमानाधिकरणाभाव यत्विकञ्चित्वनिवेशन्वकत्योत्तरकत्येन सहाऽभेदपसङ्गदिति वदन्ति ।

धिकरणनि रूपितवृत्तित्वाभावादिक्मादायाऽव्याप्तिवारणाय प्रतियोगित्वानिष्ठावच्छेदकतानिक्रिक्तित्वादिनिवेशः । एवं तद्रूपवान् तद्रसादित्यत्र यावद्मावीयतद्रूपिनष्ठप्रतियोगिताव्यक्तिन्तः द्यक्तित्वेशः । एवं तद्रूपवान् तद्रसादित्यत्र यावद्मावीयतद्रूपिनष्ठप्रतियोगिताव्यक्तिन्तः द्यक्तित्वेशेने वायव्याप्तिरिति चेद् । यावत्वानविच्छन्नप्रतियोगिताकहेतुसमानाधिकरणाभाविनेवेशेन तद्वारणाद् विव्याद्याधावनामिति । न चोत्तरकल्पेऽपि यावदभावस्यैताहशनिवेशेनैव वारणाद् यिकाचिन्दविन्विक्षानं व्यर्थम् । लाघवेनैव तत्सम्भवात् तत्तद्यक्त्यभावमादायाऽसम्भवाच्य । न च विष्रवित्या यावत्साध्यकव्यभिचारिणि अतिव्याप्तिरित्तं वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकातिरिक्तधर्मां विच्छन्नत्वयावत्वाविच्छन्नत्वोभयाभावस्य विविक्षतत्वादिति । प्रतियोगिवयधिकरण्यघटितल्यक्षणे यावदभावमादायाऽव्याप्तिने सम्भवतीत्यतिव्याप्त्यनुधावनिमिति वा । न च प्रतियोगिवै-यिकरण्यप्रवेशेऽपि तद्घटीयरसभिन्नपटीयह्रपोभयाभावमादायाऽव्याप्तितादवस्थ्यमिति वा च्यम् । तस्याऽप्रिमक्त्पेषि तुत्यत्वात् । यत्तु अप्रिमकल्पेऽप्यव्याप्तिवेश्यमाणत्वेन यावदभावन्मादाय सम्भवन्ति।मप्यव्योप्तिमप्रदर्शातिव्याप्तिमात्रं प्रदर्शितमिति । तन्न । अप्रिमकल्पे वार्णीयाया उक्ताऽव्याप्तेः प्रदर्शनस्यैवोचित्वातिवादिति ।

प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितावृत्तिउभयाऽवृत्तिध॰ र्मीनष्टिनिर्विच्छित्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकः तद्याक्तिनीस्तीत्याकारकः प्रथमाभावनिवेशः, अन्यथा महनसीयवह्नयादिरूपतत्तद्यक्त्यभावस्यापि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानााधिकरण-तया प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणभावीयप्रतियोगिताग्रस्यत्वं नास्तीत्यभावस्याऽप्र-सिद्धतयाऽसम्भवः स्यातः । प्रतियोगिन्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणतद्भावप्रतियोगिताञ्चः न्यत्वीनवेशे च यार्तिविदेकाभावप्रातियोगितासामान्यशून्याऽतृत्तित्वत्यादिवक्ष्यमाणप्रन्थेन सह पौनस्कत्यं स्यादिति । द्वितीयाभावश्च तद्यक्तित्वनिष्ठावच्छद्कताकप्रतियोगिताकाभावा॰ धिकरणनिरूपितवृत्तिःवन्नास्तीत्याकारः, तद्यक्तित्वनिष्ठानेष्ठत्वसम्बन्धाविद्यन्नावच्छेदकता भिन्नाऽवच्छेदकतास्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नानिरवच्छिन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकरवा निरूपिततद्यक्तित्वनिष्ठःवच्छदकतानिरूपितावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेदकः सकलपदार्थान।मितरवारकन्युनवारकपर्याप्तिसहितः । तद्यक्तित्वनिष्ठानेष्ठत्व-सम्बन्धावीच्छन्न।वच्छेदकताया इतरवारकपर्याप्यानिवेशे प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधि-करणीमृतघटाभावीयप्रतियोगितानिष्ठतद्यक्तित्ववह्वयभावीयप्रतियोगितानिष्ठतद्यक्तित्वएतद् न्यतर्गिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तिःवाभावस्यापि वाकान्ततया विहत्वादौ तत्सत्त्वेन विहत्वादाविष पारिभाषिकावच्छेदकत्वापत्तिः । न चान न्यतर्निष्ठावच्छेदकतायां अन्यतरत्वनिष्ठावच्छेदतानिरूपितत्वसत्वेन निरवीच्छन्नत्वावर-तद्यक्तित्वनिष्ठनिरविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्व-न्नास्तीति सामान्याभावाकान्तत्वविरह इति वाच्यम् । अन्यतरस्य स्वरूपतो भाननये ताह-शसामान्याभावाकान्तःवसम्भवात् । यदि चाऽन्यतरस्य स्वरूपतो भानमप्रामाणिकमिति वि-भाव्यते, तदा निरविच्छन्नतद्यक्तिःवीनष्ठावच्छेदकताया इतरवारकपर्याप्तिर्न निवेश्या प्रयोज-नविरहादिति विभावनीयम् । अथ तद्य कित्विनिष्ठावच्छेदकतायां निरविच्छन्नत्वानिवेशे प्रयो - जनविरह इति चेन्न । सामानाधिकरण्यघीटतसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तद्धुमन्नतितावि-शिष्ठप्रतियोगिवयधिकरणहेतुसमानाधिकरणीभूतधूमाभावप्रतियोगितानिष्ठतद्वयाक्तित्वनिष्ठाव-च्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणवृत्तित्वाभावस्य धूमत्वे विरहेण तादशवृत्तितावः द्धर्मी नेति तृ तीयाभावस्य धूमत्वादौ सत्त्वात् धूमवान् वहिरित्यादावितव्याप्त्यापत्तेः । निरव-च्छित्रस्वनिवेशे तादशतद्वयक्तित्वनिष्ठावच्छेदकतायां तादशवृत्तितावैशिष्ट्यनिष्ठावच्छेदक तानिक्षितित्वसत्त्वेन निरविच्छन्नत्वविरहात् तादशाभावस्य निवेशाकान्तत्वाभावनातिव्याप्ति-व्युद्रासादिति । प्रतियोगित्विनिष्ठाव च्छेदकताया इतरवारकपर्याप्त्यनिवेशे सामानाधिकरण्यघः टितसामा नाधिकरण्यसम्बन्धेन पटनिष्ठत्यिकतत्विविशिष्टघटाभावीयप्रतियोगितानिष्ठतद्याक्त-रवाविच्छन्न प्रतियोगितानिरूपकरवसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकाभावनिष्ठनिरूपकताकाधिक-रणताया घटे एव वर्त्तमानतया तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावा• भावस्य वाहित्वादौ सत्त्वादव्याप्तिः । न च तादृशप्रतियोगित्वाविच्छन्नाधिकरणतायाः पटे सत्वेडिप ताहराप्रतियोगिताकाभावसत्त्वे को वाधकः, ताहराप्रतियोगित्वाविच्छन्नाधिकरणता-यास्तादशप्रतियोगिरवात्रचिछन्नाभावविरोधिरवादिति वाच्यम् । प्रतियोगिताकाभावनिरूपकः तासम्बन्धेन प्रतियोगिताविशिष्टाभाव इति । तथा च सामानाधिकरण्यघटितसामानाधि । कर्ण्यसम्बन्धघटकचरमवृत्तिता यत्सम्बन्धाविच्छन्ना. तत्तत्सम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कप्रथमवुः तिता यत्सम्बन्धाविच्छन्ना तत्सम्बन्धाविच्छन्नीनरूपकताकाधिकरणता प्रथमसामानाधिकरण्यं यत्तदन्तर्भावेन तत्रैव स्वीकारात् । एवं च पटवृत्तिःवाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वमभावे स्वरूपस म्बन्धेन प्रतियोगितायामभाववृत्तित्वं निरूपकतासम्बन्धेनेति निरूपकत्वसम्बन्धाविछन्नताः दशप्रतियोगिखनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नअभावनिष्ठनिरूपकताकाधिकरः णतायाः पट एव सत्त्वादिति पटनिरूपितवृत्तिताविशिष्टतादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरण निक्षितवृत्तिः वाभावस्य विहत्वादौ भत्वेन तद्देषतादवस्थ्यम् , अताऽभावस्वानेष्ठावच्छेदक ताया इतरवारकनिवेशः । तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरणपटनिरूपितवृत्तित्वन्नास्तीत्यादिः कमण त तिद्विशेषाभावमादाय तद्दोषतादवस्थ्यात् तत्तत्पदार्थानां इतरवारकपर्याप्तिनिवेशः स्वयमृह्नीयः । तद्यक्तेः स्वरूपतो भानात् तद्यक्तित्व तद्यक्तितिक्षिपतः श्लितावान्न तद्यिकरणः निरूपितवृत्तितावान्नेत्यादिकमेण तत्तद्विशेषाभावमादाय तद्विशेषिततृतीयाभावस्य धूमत्वा दौ सत्त्वाद् धूमवान् बहेरित्यादावतिव्याप्तिरतः सकलपदार्थानां न्यूनवारकपर्याप्तिनिवे-इयेति प्राहुः।

अथोक्तरीत्या सामान्याभावनिवेशे तादात्म्येन तद्यक्तिभिन्नप्रमेयसाध्यक्वाच्यत्वादि हेतौ "प्रतियोगिताया ऐक्येपि" अतिब्याप्तिसम्भवे प्रतियोगिताभेदस्वीकारो व्यर्थः, तथा हि —प्रातियोगिव्यधिकरणेहतुसमानाधिकरणतद्यक्तिभिन्नप्रमेयाभावीयप्रतियोगितानिष्ठोभया उन्नति "तत्तद्यक्तित्वरूप"धर्मावदिछन्नप्रतियोगिताकाभावाधिकरणत्वस्य तद्यकावेव प्रसि द्या तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिरूपितवृत्तितात्वस्य तद्यक्तिनिरूपितवृत्तितात्वापेक्षया गुक्तया तदविद्यन्नाभावाऽप्रसिद्या साध्याभावस्य छक्षणाघटकत्वादभावान्तरमादायाः ऽतिव्याप्तिरिति चेत् । सायम् । तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरणत्वसमानाधिकरणोभयाः

वृत्तिधर्मनिष्ठनिरविच्छन्नावच्छेदकतानिक्पितनिक्पितत्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्पितवृत्तितात्वनि . ष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावं "तद्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वन्नास्तीत्याकारकप्रतीतिसाक्षिकाऽ-भावत्वाविद्यनान्योगिताकपर्याप्तिकृटत्वविशिष्टवद्धमी नेति तृतीयाभावस्य विवक्षणात् , तथा च तादशकूटत्वाविच्छनवान् यो धर्मः स एव परिभाषिकाऽवच्छेदकः तदन्यत्वं साध्यताव-च्छेदके विवक्षणीयमिति । तथाचोक्तस्थले नातिव्याप्तिरतः प्रतियोगितायाः प्रतिव्यक्ति भेदेन भिन्नत्त्रं स्वीकरणीयम् । न चैवमपि यत्र तादात्म्येन तद्यक्तिभिन्नप्रमेयवतस्तादात्म्येन सा ध्यता तत्र तादशतद्यक्तिनिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावाच्छित्रवृत्तितायास्तद्यक्तावेव प्रसिद्धतया त-द्यक्तिनिरूपितवृत्तिःवन्नास्तीत्यभावस्य तद्यक्तिनिष्ठतादात्म्यसम्बन्धावाच्छन्नवृत्तितारूपतद्यांके र्नोस्तीत्यभावे एव पर्यवसानात् । तादशवृत्तित्वावाच्छन्नाभावस्य गुरुधर्मावच्छिनप्रतियोगिः ताकतयाऽप्रसिद्धाऽभावान्तरमादायाऽतिव्याप्तिरिति । न च तद्याक्तांनेरूपिततादारम्यसम्ब-न्धावीच्छन्नप्रमेयःवावीच्छन्नवाच्यःवावीच्छन्नतद्यक्तिःवाविच्छन्ना वृत्तिता क्तिनिरूपितवृत्तिःव।भावस्य तद्यक्तिर्नास्तीत्यभावे पर्थवसानं सम्भवतीति वाच्यम् । तथाः सति विद्वमान् धूमादित्यादौ तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरणिनहिपतप्रमेयस्वावच्छित्रवाः च्यत्वावच्छित्रवृत्तितामादाय तस्याः प्रमेयत्ववाच्यत्वस्वरूपतया केवलान्वयित्वेन तदभावः कूटाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिभयेन केवलान्वयितानवच्छेदकधर्मावच्छित्रवृत्तितानिवेशस्यावश्यकतया प्रमेयत्वाविच्छन्नवाच्यत्वाविच्छन्नवृत्तितावारणसम्भवेन तद्यक्तिनिरूपिततद्वित्तत्वाविच्छन्ना-भावस्य तादृश्वतिताह्वपतद्यक्तिर्नास्तीत्यभावे पर्यवसानसम्भवात् । न चैवमपि तद्यक्ति निरूपिततः प्रकारत्वाविच्छन्नतद्विशेष्यत्वाविच्छन्ना नानैव वृत्तिता इति न तद्याक्तिर्नास्तीत्यभावे पर्यवसानं सम्भवतीति वाच्यम् । तथासति तादशस्थलंऽप्यतिव्याप्तिवारणेऽपि यत्र तद्य कित्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकतादारम्यतद्यक्तिभिन्नप्रमेयवद्यक्तित्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकतादाः रम्याऽन्यतरसम्बन्धेन तद्यक्तिभिन्नप्रमेयवतः साध्यतायां °तादशप्रतियोगिताकाभावाधिकरः णतद्यक्तिनिरूपितसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावाच्छन्नवात्तिता तद्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकतादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नैकैव तद्व्यक्तित्वाचिछन्नवृत्तिता इति तद्यक्तिनिहापितवृत्तित्वा भावस्य तादशवृत्तितारूपतद्यक्तिर्नोस्तीत्यभावे पर्यवसानसम्भवात्तद्भावाऽप्रसिद्धाऽभावान्तः रमादायाऽतिव्याप्तिरिति चेन्न । तादृशप्रतियोगितातृत्तिउभयातृत्विधर्मावच्छिन्नाभावाधिकरणः निक्षितवृत्तितात्ववृत्तिउभयावृत्तिधर्मानेष्ठानिरविच्छन्नावच्छेदकतानिक्षितप्रतियोगिताकाभाव त्वावच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिककूटत्वावच्छित्रवान् यो धर्मः स एव पारिभाषिकाऽव-च्छेदकस्तदन्यत्वस्य साध्यतावच्छेदके विवक्षणात्र कोपि दोष इति ।

अस्यानुगमस्तु हेत्वधिकरणवृत्ति "प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्राधिकरणतावात्रेति" भे द्यिप्रातियोगितानिरूपिताऽविकरणत्विष्ठावच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छित्रत्वसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छेदकत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपि तावच्छेदकतावरप्रतियोगिताविशिष्ठाच्यत्वं साध्यतावच्छेदके निवेशनीयम् । वै० स्ववृत्युभ-यावृत्तिधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाववद्वृत्तित्ववृत्युभयावृत्तिधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाव-वावच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिककूटवत्त्वसम्बन्धेनेति ।

अथ व्यासज्यवृत्तिधर्मप्रतियोगिकपर्याप्यमुयोगितावच्छेद्कः स्वसमनियतव्यासज्य-वृत्तिधर्म एव, तथाच तादशाऽभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वनिवेशाऽसम्भवः अभावत्वस्याऽव्यासञ्यवृत्तितया कूटानुयोगिताऽनवच्छेदकत्वात् ''व्यासञ्यवृत्तिपयाप्तव्यासः ज्यवृत्तिधर्मावच्छेदेनैव स्वीकारात्" । यतु ताहशाऽभावत्वव्यापककूटत्विनवेशे न दोष इति । तन्न, तथासति निरुक्तस्थले एव तादशवृत्तितारूपतद्यक्तिप्रतियोगिकाभावरूपतद्द्वक्तिवृत्तिभदः प्रतियोगितावच्छेद्कत्वत्वापेक्षया तादशाभाववृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य गुरुतया त दविच्छन्नाभावाऽप्रसिद्धा तादृशाभावत्वन्यापकत्वनिवेशाऽसम्भवात् । नच तादृशप्रतियोगिः ताविशिष्टधर्म एव पारिभाषिकाऽवच्छेदकः । वै॰ स्ववृत्युभयाऽवृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताः काभावाऽवृत्तित्वसम्बन्धेन, अभावनिरूपितवृत्तिता च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन, सामाः नाधिकर्ण्य घटकाथिकर्णता साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, वृत्तिता च स्वह्रपसम्बन्धेन नेति न दोष इति वाच्यम् । तथासति निरुक्तस्थले एव तादशाभावनिरूपितवृत्तित्वाभावस्य व्यभिचारनिरूपकाधिकरणतद्यक्तिनीस्तीस्यभावे पर्यवसानसम्भवेन तादशसम्बन्धस्य गुरुषः र्माविच्छनप्रतियोगिताकाऽभावरूपतयाऽप्रसिद्धा तादशनिवेशाऽसम्भवात् । न च तादशवृः त्तितावत्त्वसम्बन्धाविच्छन्नस्विनेष्ठावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकभेदवत्त्वसम्बन्धेन प्रतियोगिताः वैशिष्टयं पारिभाषिकावच्छेदके निवेद्यमिति वाच्यम् । तादशवृत्तितावच्वसम्बन्धावच्छित्रः स्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदस्य तद्यक्तिर्नेति भेदे एव पर्यवसानसम्भवेन निरुक्तः भेद्प्रतियोगितावच्छेद्कःत्वस्य तद्यक्तित्वे एव कल्पयितुमुचितत्वेन तादशग्रात्तितावत्वसम्बन्धाः विच्छित्रस्वनिष्ठः वच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्त्वरूपसम्बन्धस्याऽप्रसिद्धाः व्याप्त्यापत्त्या तेन सम्बन्धेन प्रतियोगितावैशिष्ट्यनिवेशाऽसम्भवात्। न च तादशवृत्तितावः त्वसम्बन्धाविच्छन्नप्रातियोगिताकस्वाभाववत्वसम्बन्धेन प्रतियोगितावैशिष्टयं निवेशनीयम्, न च तदवच्छेदकं तद्यक्तित्वम् व्यथिकरणत्वादिति वाच्यम् । स्वकालीनतद्यक्तिमत्वसम्ब न्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्वाभावे एव पर्यवसानसम्भवात् "स्वकालीनतद्यक्तित्वस्यैव योगितावच्छेदऋवौचित्यन" तादशाभावस्य गुरुसम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगिताकतयाऽप्रसिद्धोः क्तन्यभिचारिणि अतिब्याप्तिः, वृत्त्यनियामकसम्बन्धस्याऽभावप्रतियोगितानवच्छेद्कत्वेऽति व्याप्तिश्रेति चेन्न। स्ववृत्तिउभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिहावितव्रतितावः त्वसन्यन्धावि च्छन्नसम्बन्धितावत्वसम्बन्धेन प्रतियोगिताविशिष्टधर्म एव पारिभाषिकावच्छेदक इति । सम्बन्धितावत्ता च स्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वसम्बन्धेन । अत्र सम्बन न्धिताब्थक्तः स्वरूपतो भानात् तद्यक्तिनिष्ठानिरवच्छित्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदस्य न किसन्निष्यभावे पर्यवसानं सम्भवतीति न गुरुधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वमिति विभावनीयम्।

केचित्तु तादशबृत्तिताबृत्तित्वमवच्छेदकत्वम् । बृत्तिता च स्वाश्रयवत्वसम्बन्धावच्छिन्न-स्विनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्त्वसम्बन्धेन, स्वाश्रयवत्ता च स्विनिर्ह्मिपतबृत्तित्व सम्बन्धाविच्छिन्नस्विनिष्ठावच्छेदकताकप्रातियोगिताकभेदवत्त्वसम्बन्धेन, तथाच न कोपि दो इति वदन्ति ।

परे तु प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगिताविशिष्टकूटत्वाविच्छ

स्वरूपसम्बन्धात्मिकाया इति प्रतिब्यक्तिभिन्नत्वे हेतुः। तत्तदभावप्रतियोः
ग्युभयस्वरूपाया इति तदर्थः। तत्तत्प्रातियोगिमात्रस्वरूपत्वे सामान्याभाः

चनत्वम् । प्रतियोगितावै ॰ कूटत्वे स्वविशिष्टवृत्तितात्व ब्यापकत्वसम्बन्धेन, स्वं प्रतियोगिता ता । वृत्तितायां स्ववै ॰ स्विशेभयावृत्तिधर्मपर्याप्तावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावविह्निष्ठित्तित्वसम्बन्धेन, स्वं प्रतियोगिता, व्यापकता च स्वाश्रयाभावीयोभयावृत्तिधर्मावच्छित्रप्रतियोगितात्वसम्बन्धेनत्याहुः ।

अन्ये तु तादशप्रतियोगितावृत्तिउभयावृत्तिधर्माविच्छिन्नाभावाधिकरणवृत्तिःवमेव प्रति-योगितावच्छेदकःवामिति । वृत्तिता च स्वाधिकरणवृत्तित्वसम्बन्धाविच्छन्नेति, तथाच नोक्त-दोषाणामवकाश इति प्राहुः ।

1

द्शिधतौ स्वरूपसम्बन्धारिमकाया इति । अयमभित्रायः । धूमो नास्तीति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिनी बुद्धिः धूमत्वविशिष्टस्याऽभावे सम्बन्धमवर्थमेव गोचरयित, अन्यथा विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहित्वानुपपत्तेः । स च न संयोगसमवायादिः, अभोव तदसम्भन्वात् । अधिकरणस्वरूपत्याभ्युपगमपक्षे अधिकरणस्य संयोगसमवायादिसम्भवेऽपि प्रतियोग्ना तदसम्भवात । कैवल्यन्याधातात् पदार्थान्तरस्य प्रमाणपथाऽनारोहितत्वादिति स्वरूपमेवोभयोः सम्बन्धः । स एव प्रतियोगितात्वेनाऽभावद्यद्विगोचरतया न्यवहियते । संसर्गता च न धूमत्वेन प्राध्यभावत्वेन उभयाननुगमात् , किन्तु प्रतियोगितात्वेन । तच्च अतिरिक्तवि पयता विशेषणाभावद्यद्विवशेषरूपम् वा । तादशज्ञानाऽविषयं सत्संसर्गतावच्छेदकमिन्त्यन्यदेतत् ।

प्रतिव्यक्तिभिन्नत्वे हेतुरिति । यतः स्वरूपसम्बन्धात्मिका अतः प्रतिव्यक्तिभिन्ने नेति तद्धः । यतः स्वरूपसम्बन्धात्मिका "प्रतियोगितद्भावोभयस्वरूपा धृमाभावनिरूपि-तप्रतियोगिस्वरूपा अभावस्वरूपा चेत्यर्थः" अतः प्रतिव्यक्तिभिन्ना यतः प्रतिव्यक्तिभिन्ना अतो धृमत्वादौ तद्तिरिक्तवृत्तित्वम् , "धृमाभावीयतत्प्रतियोगित्वाभावाधिकरणिनरूपित वृन्तित्वम्" अतो धृमत्वादेरनवच्छेदकत्वापाताद्वयभिचारिण्यतिप्रसङ्गादिति शेषः । तथाचाऽव च्छेदकत्वपदार्थः प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगिताऽनतिरिक्तवृत्ति त्वाभाववान् स्वरूपसम्बन्धात्मकत्वप्रयोज्यप्रतिव्यक्तिभिन्नत्वप्रयोज्यतद्तिरिक्तत्वप्रयोज्यधृमः त्वाभिववान् स्वरूपसम्बन्धात्मकत्वप्रयोज्यव्यभिचारिण्यतिप्रसङ्गादिति भावः।

नतु स्वरूपसम्बन्धात्मकत्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकरूपत्वमस्तु इति न स्वरूपसम्बन्धात्मकत्वं प्रतिव्यक्तिभेदे हेतुः सम्भवतीत्याशंकां परिजिद्दीष्ठः प्रतियोगयभावयोः संसर्गतया भासनस्य स्वरूपत्वकत्पने प्रतियोगितदभावस्वरूपत्वभेव कल्पयितुमुन्नितम् , नतु प्रतियोगितावच्छेदकस्वरूपत्वमित्याशयेन तद्मन्थं व्याचष्टे तत्तद्भावप्रतियोग्युभयस्वरूपाया इति तद्थं इति । सामान्याभावीयायाः इत्यादिः । प्रतियोगिस्वरूपतेऽपि प्रतिव्यक्तिभिन्नतयेत्यस्य यद्यपि सङ्गतिः सम्भवति तथापि अभावस्वरूपत्वाभिधानं स्वरूपकीर्तनिमिति मन्तव्यम् । प्रतियोगिस्वरूपत्वादेव प्रतियोगितायाः अप्रामाणिकत्वव्युदासाद् अभावस्व रूप

वविशेषाभावप्रतियोगितयोविशेषापत्तेरिति ध्येषम् । धुमत्वादेरपीति । तथा-च धूमवान् वहेरित्यादौ ब्याप्तिस्रक्षणाऽतिब्याप्तिरिति भावः ।

त्वकल्पनमप्रयोजकामिति स्वरूपकीर्त्तनमप्यसङ्गतिमत्यतोऽभावस्वरूपत्वे प्रमाणसुपन्यस्यति प्रतियोगिमात्रोति । अविशेषापत्तेरिति । अभेदप्रसङ्गादित्यर्थः । वह्नयभावीयमहानः सीयविह निष्ठप्रतियो।गिरवं महानसीयवहचभावीयप्रतियोगिरवाभिन्नमिरयवच्छेद कावच्छेदे . नाडभेदाऽवगाहिप्रत्ययापत्तिरिति भावः । यद्यपि प्रतियोगिस्वरूपत्वेऽपि सामान्याभावीयप्रतियो -गिता निखिलप्रतियोगितास्वरूपा विशेषाभावप्रतियोगिता न तथेत्ययं विशेषः सम्भवति, त-थापि न चैकैकापि प्रतियोगिता निखिलप्रतियोगिस्वरूपा, सर्वप्रतियोगिव्यक्तीनामभेदप्रयंगाः दिति, तत्तस्प्रीतयोगितैव तत्तस्प्रतियोगिस्वरूपाऽतः का विशेषाभावप्रातियोगिताया भेदमासादः चेत् । न च निख्लिश्रतियोगिनां स्वरूपतो भेदेऽपि प्रतियोगित्वात्मनाऽभेद एष्टव्य इति वा च्यम् । भेदाऽभेदे परेण जितं स्यात् । न चोभयोरित्रशेषे इष्टापत्तिरिते वाच्यम् । अभाव-स्य तद्यक्तित्व।दिना हेतुत्वस्य सिद्धान्तविरुद्धतया वह्नयभावस्य वहित्वावच्छित्रप्रतियोगिताः करवेनेव हेतुरवादेर्वक्तव्यताया तत्तद्रहृयभावानां तत्त्वापत्तेः । न चाऽभावात्मकरवेषि समानः प्रसङ्गः, भेदाऽभेदवादाऽऽवितिभिया एकस्य "सामान्याभावस्य" अभावतःप्रतियोग्यात्मकः त्वाऽसम्भवादिति वाच्यम् । तथासत्यभावसाधारणतादशप्रतियोगितात्वावच्छेदेन विहत्वा-विच्छित्रत्वं तत्तद्वाहिमात्रानिष्ठप्रतियोगितात्वाच्छेदेन तत्तद्वहित्वावाच्छित्रत्विस्यभ्युपगमेन सा-मंजस्यात् । अथ तर्हि निखिलविवृत्तिप्रतियो।गिताःवावच्छेदेन विहित्वावच्छिन्नत्वं तत्तद्वि त्वावच्छित्रत्वमित्यभ्युगमेऽपि सामंजस्यमिति चेत्र । यावद्वह्यभावप्रतियोगित्वविह्नेसामाः न्याभावप्रतियोगित्वयोरभेदापत्तेस्तथाप्यवारणात् , विशेषाभावत्यादेश्पळक्षणस्वादिति ।

अथ सामान्यभावीयप्रतियोगितात्वसामानाधिकर्ण्येन धूमविशेषाभावीयप्रतियोगिता-त्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकतादारम्यसत्त्वात् उक्तापत्तिस्तदवस्यैवेति चेन्न । असति वाधके उद्दे-इयविधेयभावस्थले उद्देयतावच्छेदकावच्छेदेन विधेयाऽन्वय इति नियमस्तथाच धूमसामा• न्याभावप्रतियोगिताःवावच्छेदेन तद्धृमाभावप्रतियोगिताःवावच्छित्रप्रतियोगिताकतादाःस्य -विरहात्। न च सामान्याभावप्रतियोगिःखस्याऽभावेऽपि सत्त्वेन तदवच्छेदेन विशेषाभावः प्रतियोगित्वाडभेदाऽपादानाऽसम्भवेऽपि विशेषाभावप्रतियोगितात्वावच्छेदेन सामान्यभावीय-प्रतियोगित्वाऽभेदसम्भवेन विशेषाभावप्रतियोगित्वं सामान्याभावप्रतियोगित्वाऽभिन्नमित्याः पतिस्तद्वस्थैवेति वाच्यम् । व्यासज्यवृत्तिधर्मस्य समिनयतव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छेदेनैव पः र्याप्त्यभ्युपगमेन सामान्यभावप्रतियोगितात्वावच्छित्रभेदस्यैव विशेषाभावप्रतियोगित्वाव-च्छेदेन सत्त्वादिति । तथाच सामान्याभावीयप्रतियोगित्वमभावप्रतियोग्युभयस्वरूपम् , विशे-षाऽभावप्रतियोगित्वं च केवलप्रातियोगिरूपमिति फलितम् । नन्वत्राऽविशेषापत्तिभयेन सा-मान्याभावप्रतियोगित्वं तद्भावमात्रस्वरूपमेव कल्पनीयम् , विशेषाभावप्रतियोगित्वं च प्रतियोगिमात्रस्वरूपमिति चेन्न । समनियताभावानामैक्यमते संख्याऽभावपरिमाणाऽभावयोः समनैयत्येनैकतया तत्प्रतियोगित्वयोरविशेषापत्तेः । उभयह्रपत्वे तु संख्याऽभावसंख्या उभ-यहता एका संख्यात्वाविच्छन्ना, परिमाणतदभावोभयहता अपरा परिमाणत्वावचिछन्ना इ-

# जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

38

न चेति । वाच्यामिति परेणाऽन्वयः । तथाविषेति । यत्किञ्चित्पदं व्या-

त्यभावाडभेदेऽपि तयोर्भेद इति ।

नतु विशेषाभावप्रतियोगितवं प्रतियोगितदभावे।भयस्वइतं, सामान्याभावप्रतियोगित्वं प्रतियोगिमात्रस्वरूपमस्तु विनिगमनाविरहादिति चेन्न । विशेषाभावप्रतियोगित्वस्योभयरूप-त्वे तद्यक्तितद्भावोभयस्वह्रपत्वं कल्पनीयम् , तत्रानन्ताभावस्वह्रपत्वकल्पने गौरवात् लाघ-वज्ञानसाचिव्येन सामान्याभावप्रतियोगितैवोभयस्वरूपेति ध्येयम् । ननु विशेषाभावप्रतियोन गित्वं तद्भावस्वरूपं सामान्यभावप्रतियोगित्वं प्रतियोगिमात्रस्वरूपमिति चेन्न । तद्रुपाभावी यप्रतियोगित्वतद्रसाभावीयप्रतियोगित्वयोर्विशेषापत्तेरिति । न च सत्ताव रभावप्रतियोगित्व॰ स्य द्रव्येऽनुपपात्तः, तत्त्रतियोगिताया उभयह्रपतया सत्तावाभावस्य द्रव्येऽसम्भवात् , स-मवायेन सत्तावतो गुणादेस्तत्र सत्वादिति वाच्यम् । सत्तावदभावस्य सत्तावदभावत्वेनैव हि सत्तावदुगुणादिना विरोधः, न तु प्रतियोगितात्वेन, यथा कपिसंयोगाभावस्य निरवच्छि-मगुतिकत्वविशिष्टकपिसंयोगाभावत्वेनैव कपिसंयोगविरोधित्वम् , न तु संयोगाभावत्वेनेति स्वरूपसम्बन्धेन प्रतियोगित्वस्य तत्र नानुपपत्तिः । यद्वा प्रतियोगितदभावोभयात्मकत्वं प्रति-योगित्वस्य नैकस्य कस्यचिद्भयहपत्वम् , अभावप्रतियोगिनोहभयोरभेदप्रसङ्गात् , तदाभि-न्नाभिन्नस्य तद्भिन्नत्वनियमात् , किन्तु गुणसामान्याभावाभावस्य निखिलगुणात्मत्वं यथा तादशाभावस्य निखिलगुणस्वे च पर्यवस्यति तथा प्रतियोगितायास्तदुभयात्मकत्वं प्रतियोगितात्वे तदुभयवृत्तित्वे पर्यवस्यति । प्रतियोगितत्वं चाडभावात्मकं भिन्नं, प्रति-योग्यात्मकं च भिन्नमिति प्रातियोगितवन्यवहारेऽभावान्यप्रतियोगितैव तादात्म्थेन प्रयोजिका, तथाच सत्तावतोऽभेदस्य द्रव्ये सत्त्वेन न प्रतियोगित्वानुपपत्तिः । न वा प्रतियोगितायाः उभयस्बह्यत्वाविशेषेपि अभावस्य प्रतियोगित्वापात्तिरिति । यत्त स्वनिष्ठानुयोगितानिह्न-पितप्रतियोगित्वमेवाऽभावांशस्य प्रतियोगित्वव्य बहारे संसर्ग इति सत्तावदभावप्रति-योगित्वस्य द्रव्यादौ नानुपपत्तिरिति । तदनादेयम् , अन्योन्याश्रयप्रस्तत्वादिति ।

ननु सामान्याभावप्रतियोगित्वस्योभयह्मपत्वे समिनयताभावानामैक्यात्संयोगेन द्रव्याभाग्वप्रतियोगितव—संयोगेन प्रमेयाभावप्रतियोगितविश्वात्राचित्रां तत्र प्रमेयाभावप्रतियोगिताः स्वाच्छेदेनाऽविशेषापत्त्यसम्भवेऽपि द्रव्याभावीयप्रतियोगितात्वावच्छेदनाऽभेदसत्त्वात्तादशप्रतियोगितात्वस्य द्रव्ये द्रव्याभावे च सत्त्वेन तत्र प्रमेयप्रमेयाभावात्मकप्रीतयोगितातादात्म्यसत्त्वाः दिति चेन्न । संयोगेन प्रमेयसामान्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य नानाविधप्रमाविश्विष्यत्वे कल्पनापेक्षया द्रव्यत्वेनैव लाघवेनाऽवच्छेदादिवशेषप्रसङ्गस्येष्टत्वादिति ।

परन्तु इदानीं समनियताभावयोरैक्याभ्युपगमे प्रतियोगित्वस्वह्मपत्वाभ्युपगमो निर्धक इति विभावनीयम् । न च प्रतियोगितात्वेऽप्यतिरिक्ताऽनतिरिक्तत्विमदानीमीक्षणीयम् । एतः दोषेणैव बौद्धाधिकारादौ तत्खण्डनादिति ।

नतु इदानीं व्याप्तिलक्षणप्रस्तावे धूमत्वस्याऽनवच्छेदकत्वप्रदर्शनं धूमत्वस्य व्यापकता वच्छेदकलक्षणाऽतिव्याप्तिवोधकमर्थान्तरप्रस्तमत आह्—तथाचेति । विह्विनिष्ठसामानाः ष्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयलक्षणाऽभिषायेण, तथाच तथाविधो हेतुसमा-नाधिकरणो यो यात्किञ्चिदभावस्तत्प्रातियोगितात्वावाच्छिन्नाभाववदवृत्ति-त्वं तत्रार्थः । तथाविधाभावीयप्रतियोगितासामान्यशून्यत्वमप्रसिद्धं, स-र्वस्यैव वस्तुनस्तादृश्यावस्वाद्यवच्छिन्नाभावप्रतियोगितावस्वादत उक्तम् यात्किञ्चिदिति ।

धिकरण्यनिरूपकतानवच्छेदकत्वेन सम्प्रतिपन्ने धुमत्वे निरुक्तानवच्छेदकत्वस्य व्याप्तिलक्षः णाऽतिव्याप्तिसम्पादकस्य प्रदर्शनेन व्याप्तिलक्षणाऽतिव्याप्तिरेव प्रदर्शितेति नार्थान्तराः ऽऽपोत्तिरिति भावः । अत एव व्याप्तिलक्षणाऽतिव्याप्तिरिति लिखनमपि साधु सङ्गच्छते इति ।

तथाचिति । तथाविधः हेतुसमानाधिकरण इत्यर्थः । अस्य निवेशस्तु हेतुसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मनिष्ठा या निरविच्छन्नाऽवच्छेदकता तादशाऽवच्छेदकताभिन्ना सती अभावरविनष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपिका या अभावनिष्ठा निरूपितःवसम्बन्धावाच्छिन्नाऽवच्छेदकता तादशाऽवच्छेदकताभिन्ना सती प्रतियोगितात्वावच्छेदकताभिन्ना याऽवच्छेदकता तादशाऽवच्छेदकत्वानिरूपिका ईदशाऽवच्छेदकताका या प्रतियोगित्वानिष्ठा प्रतियोगिता
तादशप्रतियोगिताकाभाववद्वृतित्वाभावो निवेश्यः।

तथाच तद्भावनिक्षितप्रतियोगितवं नास्तीत्याकारकप्रतीतिसाक्षिकः प्रथमाभावो निवेन्
इयः । प्रथमाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताया द्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कतया तिष्ठावच्छेद्कताया इतरवारकन्यूनवारकसाहितद्वितीयाभावो तादशप्रतीतिसाक्षिकाभावनिष्ठावच्छेदकतानिक्षिताऽधिकरणनिष्ठनिक्षितित्वसम्बन्धावच्छिद्वावच्छेदकतानिक्षितवृत्तितात्वसमानाधिकरणोभयाऽवृत्तिधर्मपर्याप्ताऽवच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावकूटक्यो निवेश्यः, तादृशाऽवच्छेदकतानिक्षितपरम्पर्या प्रतियोगितात्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकद्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकतायास्तृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकतया तिच्छावच्छेदकताया इतरवारकन्यूनवारकसहितनृतीयाऽभावः प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणत्वसमानाधिकरणोभयाऽवृत्तिधर्मनिष्ठाऽवच्छेदकतानिक्षिताऽभावत्वनिष्ठाऽवच्छेदकतानिक्षिततपरम्परया वृत्तितात्वनिष्ठाऽवच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभाववद्वर्मी नेति प्रतीतिसाक्षिको निवेश्य इति ध्येयम् ।

अत्र निरविच्छन्नत्वानिवेशे सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन निरूपितत्वसम्बन्धाविच्छन्नतद्धुमात्मकप्रतियोगितानिरूपितवृत्तित्वविशिष्टं यद्धुमाभावव्यक्तित्वं तद्वाच्छन्ननिरूपितप्रतियोगित्वं तद्धुमे एवाऽधिकरणत्वं विलक्षणमेन, तथाचैतादृशप्रतियोगित्वाभावस्य धुमान्तरे सक्त्वाद् धूमत्वमप्यवच्छेदकं न स्यात् । तन्निवेशे च तद्यक्तित्वविष्ठावच्छेदकःवं न निरविच्छनं, किन्तु उक्तवैशिष्ट्याविच्छन्नमेवेति तद्व्युदासः । एवं महानसीयविष्ठवृत्तित्वविशिष्ठजातित्वावः चिछन्नाधिकरणत्वं महानसीयविष्ठवित्वविशिष्ठजातित्वावः चिछन्नाधिकरणत्वं महानसीयविष्ठवित्वविशिष्ठधूमाभावानिष्ठतद्यक्तित्वविचिछन्नतिद्धुमारम् कप्रतियोगितानिरूपितवृत्तित्वविशिष्ठधूमाभावानिष्ठतद्यक्तित्वविचिछन्ननिरूपितप्रतियोगित्वाधिकः रणत्वं तद्धुम एव स्वीकर्त्वव्यम् , तथाच तत्प्रतियोगित्वाभावस्य धूमान्तरे सत्वाद् धूमत्वम-

४ अ० नि०

प्यवच्छेदकं न स्यादत इतरवारकपर्याप्तिनिवेशः, तथाच तद्धूमाभावानेष्ठतत्तद्याक्तित्वनिष्ठाव-च्छेदकताभिन्ना याऽवच्छेदकता तत्तद्धूमात्मकप्रतियोगिताद्यातित्ववौरीष्ट्यानिष्ठावच्छेदकता त किरूपकत्वान्नातिव्याप्तिः। तद्यक्तेः स्वरूपतो भानस्वीकारे घटाभावप्रतियोगित्वाभावस्यापि हेतुः मन्निष्ठधूमाद्यभावव्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितनिरूपितत्वसम्बन्धावाच्छेन्न्न्नावच्छेदकताकत्वेन ताद्दशप्रतियोगित्वाभाववति धूमे धूमत्वद्यत्तित्वाद् (एवं तद्यक्तिः-नेत्यभावमादायाऽपि) अतिव्याप्तिरतो न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेशः। तथाच घटाभावानिष्ठनिः-कृषितत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकतायां धूमाभावव्यक्तित्विष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वाभा-वान्नातिव्याप्तिः धूमाभावप्रतियोगित्वघटोभयाभावमादायाऽतिव्याप्तिवारणाय निरूपितत्वस-म्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्ना प्रतियोगितात्विष्ठावच्छेदकताभिन्नत्यादि इतरवारकपर्या-प्रिनिवेशः। अत्र तद्यक्तेः स्वरूपतो भानानंगीकारे उभयत्र न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेशनं व्य-थमेविति।

अथ प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणत्वसमानाधिकरणोभयाऽत्रत्तित्वस्य तृती याभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वे तद्यक्तित्वस्य प्रतियोगितावच्छेद्कत्वेशेषणत्वं स्यात्, परंपर्राम्याधारणप्रतियोग्यां प्रकारीभूतधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेद्कत्वात्, तथाच ताहशोभया प्रवृत्तित्वस्य तद्यक्तित्वस्य तद्यक्तित्वयोगितावच्छेद्कत्ववेशेषणत्वे द्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वविशेषणत्वे द्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वे प्रकारतया भासमानपदार्थस्य प्रतियोगितावच्छेद्कत्वादिति । न च द्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वेभूततद्यक्तित्वविशेषणत्वे प्रथमाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वेभूततद्यक्तित्वविशेषणत्वे प्रथमाभावस्यापि प्रतियोगितावच्छेद्कताहशोभयाऽत्रतित्विशिवच्छेद्कताक्ष्यमंनिष्ठावच्छेद्कताक्ष्यमंनिष्ठावच्छेद्कताक्ष्यमानिष्ठावच्छेद्दकताक्ष्यमानिष्ठावच्छेद्दकताक्ष्यमानिष्ठावच्छेद्दकताक्ष्यावित्वात्वात्विद्याक्षात्वित्वात्वात्वे प्रम्वान् विद्यादावित्वयाप्त्यापत्तिति चेत्र । ताहशोभयात्रित्वस्य द्वितीयाभावस्य धूमत्वादौ विरहेणाऽनवच्छेद्कत्वापातात् धूमवान् विद्यित्वात्वात्वित्वयापत्तिति चेत्र । ताहशोभयात्रतिसाक्षिकदितियाभावस्य धूमत्वादौ विरहेणाऽनवच्छेद्कत्वापातात् धूमवान् विद्यित्वात्वात्वित्वयापत्तिति चेत्र । ताहशोभयात्रतित्वात्वात्वित्वयापत्तित्वात्वित्वयापत्तित्वात्वित्वयापत्तित्वात्वित्वयापत्तित्वात्वित्वयाभावस्य द्वितीयाभावस्य द्वितीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वायां सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशेषणत्वात्, ताहशावच्छेदकतायाः तृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वादिति विभावनीयम् ।

अध तदभावनिरूपितप्रतियोगित्वं नास्तित्याकारकाऽभावनिवेशेऽपि तद्रूपवान् रसादित्यादौ व्यभिचारिणि "तद्र्पभेदाभावरूप"तदभावनिरूपितप्रतियोगित्वाभावस्य "तादशप्रतियोगितारूप"तद्यक्तिर्नास्तीत्यभावं पर्यवसानसम्भवेन तद्रूपाभावीयप्रतियोगित्वं नास्तीत्यभावप्रतियोगितावन्छेदकत्वं प्रतियोगितानिष्ठतद्यक्तित्वं एव स्वीकरणीयम्, तथाच तादशाभावस्य गुरुघर्माविन्छन्नप्रतियोगिताकतया घटाभावप्रतियोगित्वाभावस्यैव लक्षणघटकतया
तादशाभावाधिकरणवृत्तित्वाभावस्य साध्यतावन्छेदके विरहेण तृतीयाभावसत्त्वाद्तिव्याप्तिरिति । न च तद्रूपघटान्यतराभावमादायाऽतिव्याप्तिवारणं सम्भवतीति वाच्यम् । विद्वमान्
धूमादित्यत्र तत्पर्वतान्यत्वविश्विष्टाभावस्य तत्पर्वते हेतुसमानाधिकरणस्य प्रतियोगित्वाभाववति घटे विद्वत्वस्याऽवृत्तित्वाद्व्याप्तिः । न च तत्पर्वतान्यत्वविशिष्टाभावस्य तत्पर्वतीय-

वहाविप सत्वात्तत्र विहत्वस्य वृत्तित्वान्नाव्याप्तिरिति वाच्यम् । तत्पवितभेदाधिकरणे तत्प र्वतीयतृणकाष्टादौ तत्पर्वतीयवहेर्नुतित्वादत उक्तविशिष्टाभावप्रतियोगित्वस्य तत्पर्वतीयवहार्वाप सत्त्वात्प्रतियोगित्वाभावविरहेणाऽव्याप्तिभवत्येवाऽतो हेतुसमानाधिकरणऽभावे च्छेदकातिरिक्ताऽभावानवाच्छन्नप्रातियोागताकत्वमवद्यं निवेशनीयम् , एवं भेदद्व यावच्छिन्न प्रतियो। गेताकभेदावच्छिन्न प्रातियो। गेताकतया एतेन "अत्राऽपरघटान्यत्वविशिष्टाभावस्याऽपरघटे हेतुसमानाधिकरणस्य प्रातियोगिखाभाववति अपरघटीयरूपे ऽत्रृतिखस्य साध्यतावच्छेदके सत्वात्रातिव्याप्ताराते नि रस्तम् । न च साध्याधिकरणत्वसमानाधिकरणोभयाऽत्रुत्तिधर्मावांच्छन्नप्रतियोगिताकभेदान-विच्छन्नप्रातयोगिताकाभावनिवेशेनैव तत्पर्वतान्यत्वविशिष्टाभाववारणसम्भवात्साध्यतावच्छेदः काऽतिरिक्तभेदानविच्छन्नत्विनवेशे प्रयोजनिवरह इति वाच्यम् । तादारम्यसम्बन्धेन तद्य-क्तिसाध्यकव्यभिचारिणि तद्यक्तिघटान्यतराभावस्य तादशभेदावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्वेन लक्षणाऽघटकत्वात् घटाद्यभावमादायाऽतिव्याप्तेर्दुर्वारत्वात्। न च ताहशभेदानिष्ठसाक्षादवच्छे -दकत्वानिरूपितत्वस्य प्रतियोगितायां निवेशनीयतया तादशान्यतराभावीयप्रतियोगितायां भे द्विन्छावच्छेद्कतानिह्नपितत्वविरहेणाऽनिह्निपतत्वसत्वाह्रभ्रणघटकतया प्तिवारणं सम्भवतीति वाच्यम् । तथासति स्वरूपसम्बन्धावच्छित्राधेयतासम्बन्धेन तद्यक्ते। र्थत्र साध्यता तद्यक्तिभेदवाच्यत्वान्यतरत्वस्य हेतुता तत्र तद्यक्तिघटान्यतराभावस्य हेतुसाः मानाधिकरण्यविरहादभावान्तरमादायाऽतिप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात् । न चाऽभावान्तरस्य हेतुसा-मानाधिकर्ण्यविरह इति वाच्यम् । तादृशसम्बन्धेन तद्यक्तिसाध्यकसद्धेतौ तादृशसम्बन्धाः विच्छन्नप्रतियोगिताकहेतुसमानाधिकरणाभावाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिभयेन साध्यतावच्छेदकसम्ब न्धाविच्छन्नत्वस्य साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वसाध्यनिष्ठत्वोभयाभावः वत्त्वार्थकतया तत्र संयोगेन घटायभावमादायाऽतिव्याप्तेर्दुर्वारत्वात् । न च तत्र तद्यक्तिघटो-भयाभावमादाय तद्रूपवान् रसादित्यादौ तद्रूपघटोभयाभावमादायाऽतिव्याप्तिवारणं कर्त्तं श-क्यते इति वाच्यम् । तथासति तद्यक्तित्वानवच्छिन्नप्रतियोगिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववता-स्वहृत सम्बन्धाविच्छन्नाधेयतान्यतरसम्बन्धन तद्याक्तिसाध्यकताहशान्यतरस्वहेतौ ताहशोभयस्य ताहशस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्तासम्बन्धेन तद्यक्तिभेदे स्वह्मप्रसम्बन्धाविच्छन्नाधेयतासम्बन्धेन वाच्यत्वे सन्वेन तद्भावस्य हेतुसामानाधिकरण्यविरहात् अभावान्तरमादायाऽतिव्याप्तेर्दुर्वारः स्वात् । न च तादशसम्बन्धावच्छिन्नप्रातियोगिताकघटाद्यभावस्यापि प्रतियोगिव्यविकरण-हेतुसामानाधिकरण्यविरहादभावाऽप्रसिद्धाऽतिब्याप्तिवारणामिति वाच्यम् । तेन सम्बन्धेन त्तरसाध्यकवाच्यत्वहेतुकसद्धेतौ तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगिव्याधिकरणहेतुसमा नाधिकरणाऽभावाऽप्रसिद्धाऽब्याप्तिभयेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वस्य पारिभाषिः कार्थकत्या संयोगेन पटाद्यभावस्य लक्षणघटकत्या तमादायाऽतिन्याप्तिर्द्वारत्वात् । वस्तुतो विद्वमान् धूमादित्यादौ विद्विघटोभयाभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय हेतुसमानाधिकरणाभावीयः प्रतियोगितायामवच्छेदकताविशिष्टान्यत्वनिवेशस्याSSवश्यकतया तावतैव तद्रपघटोभयाभा• वस्य लक्षणाऽघटकत्वात्तद्रपवान् रसादित्यत्रैवाऽतिव्याप्तितादवस्थम् । वै॰ स्वनिद्धिपतत्वस्व-

# जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

80

भिन्नावच्छेदकतानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । न च विह्निधूमोभयाभावीयप्रतियोगितायां विह्नित्विष्ठावच्छेदकताविशिष्ठत्वाद् विह्निभूमोभयवान् वहिरित्यत्राऽतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । साम्थ्यतावच्छेदकाऽवृत्त्यवच्छेदकताविशिष्ठान्यत्विनेवेशात् विह्नित्विष्ठावच्छेदकतायां साध्यन्त्रावच्छेदकाऽवृत्तित्वविरहान्नातिव्याप्तिरिति चेत् ।

सत्यम् । तदभावनिरूपितप्रतियोगितवं नास्तीत्यभावस्य लाघवात् प्रतियोगितारूपतद्यः किर्नास्तीत्यभावे पर्यवसानसम्भवात् प्रतियोगितायाः प्रतियोगितदभावोभयस्वरूपत्वात् । प्रतियोगिरूपतद्यक्तिनांस्तीत्यभावे पर्यवसाने प्रतियोगिरूपतद्यक्तौ तदभावनिरूपितप्रतियोगिर्वं नास्तीति प्रतीत्यापत्तिः, तद्यक्तौ तद्यक्तिनांस्तीतिसर्वानुभवसिद्धत्वात् । अभावरूपतद्यः किर्नास्तीत्यभावे पर्यवसाने अभावरूपतद्यक्तौ तदभावनिरूपितप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीर्वं स्वनुपपत्तिः, अभावरूपतद्यक्तौ तद्यक्तिनांस्तीत्यप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीर्वं स्वनुपपत्तिः, अभावरूपतद्यक्तौ तद्यक्तिनांस्तीत्यप्रतितेः।

अथ तथापि तादारम्येन अभावस्य साध्यतायां वाच्यत्वहेतौ व्यभिचारिणि प्रतियोगिव्यः धिकरणहेतुसमानाधिकरणअभावभेदरूपतद्भावनिरूपितप्रतियोगितवं नास्तीत्यभावस्य भाव-मात्र सत्वेन भावभेदह्रपतद्यक्तिर्नास्तीत्यभावे पर्यवसानसम्भवात् तादशप्रतियोगित्वाभावस्य गुरुधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकनयाऽप्रसिद्धाऽभावान्तरमादायाऽतिव्याप्तिरिति । न चाऽत्राणि तदुव्यक्तिघटोभयाभावमादायातिब्याप्तिवारणं कर्तुं शक्यत इति वाच्यम् । तथा सति पूर्वोक्तरीः स्या तदुव्यक्तिरवानविद्यन्तप्रतियोगिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्तास्वरूपसम्बन्धाविद्यन्नाघेयतान्यतरः सम्बन्धेन अभावरूपतद्वर्धाक्तसाध्यकतद्यक्तिभेदवाच्यःवान्यतरःवादिहेतुकव्यभिचारिण्यतिव्याः मेर्द्ववारत्वादिति चेत्र। तदभावनिरूपितप्रतियोगितावृत्तिउभयाऽवृत्तिधर्मावच्छित्रप्रातियोगिता-काभावःवावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटःवावच्छित्रवानिक्षितवृत्तिःवाभावानिवेशात् तद्भा-वनिरूपितप्रतियोगितवं नास्तीत्यभावस्याऽप्रसिद्धावपि प्रतियोगितारूपतद्यक्तिनीस्तीत्यभावकूट-मादायातिब्याप्तेर्ब्युदाससम्भवादिति । परे तु तद्रपघटोभयत्वाविच्छन्नविशेष्यतावानास्तीति प्रतीतिसाक्षिकाभावमादाय तद्रपवान् रसादित्यत्र नातिव्याप्तिः । न चैवमपि यत्र तद्यक्तेः स्वरूपसम्बन्धाविच्छन्नाधेयतासम्बन्धेन साध्यता तत्र तद्यक्तिभेदवाच्यत्वाऽन्यतरत्वहेतावतिः व्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगित्वाभावस्य गुरुधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकतयाऽप्रसिद्धः,तद्यः क्तिघटोभयत्वाविच्छन्नविशेष्यतावान्नास्तीतिप्रतीतिसाक्षिकाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वात्ताहराः विशेष्यतावतो घटस्य हेत्वधिकरणे सत्त्वादिति वाच्यम् । तद्यक्तिघटोभयत्वात्मकतद्यक्तयवः व्छित्राभावमादायाऽतिव्याप्तिविरहात् , ताहरातद्यत्तयविच्छित्राभावीयप्रतियोगितायामवच्छे-दकताविशिष्टान्यत्वस्थापि सत्त्वात् । न च व्यासज्यवृत्तिधर्माविच्छन्नातुयोगिताकैकदेशभे-दस्वीकारे तद्यक्तिघटोभयत्वावच्छेदेन तद्याक्तिभेदस्य सत्त्वेन व्यभिचारनिरूपकाधिकरणे तद्योक्तघटोभयत्वावच्छित्रस्य स्वह्रपसम्बन्धावच्छित्राधेयतासम्बन्धेन सत्त्वेनाऽभावविरहा-दतिव्याप्तिस्तद्वस्थैवेति वाच्यम् । व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छित्रानुयोगिताकैकदेशभेदस्याऽनङ्गा-क्र्मतेनेवेदं लक्षणम्, अतो नोक्ताऽतिव्याप्तिः।

अथवा तद्यत्त्यभावीयप्रीतयोगित्वाभावप्रीतयोगितावच्छेदकरवं न प्रतियोगितानिष्ठतद्यः किरवे कल्पयितुं शक्यते तद्रूपवित तादशप्रतियोगितवं नास्तीति प्रतीत्यनुपपत्तेः, तादशप्रतियोग

गितायास्तद्यक्तिस्वरूपप्तया तद्यक्तित्वाविच्छन्नाधिकरणतायास्तत्र सत्वात्। न चोक्ताभावप्रतियोः गितावच्छेदकत्वमुक्ततद्याक्तित्व एव, परन्त्वभावस्योक्तप्रतियोगित्वावाच्छत्राधिकरणत्या सार्घः मेव विरोधितं कल्पनीयम् , तथाच तद्रुपवति तादृशप्रतियोगितात्वाविच्छनाधिकरणताविरहा-देव न तादशप्रतीत्यनुपपत्तिरिति वाच्यम् । तद्रूपेण तद्रूपं नास्त्रीति प्रत्ययानुपपत्तेः, तद्रूपा-भावीयप्रतियोगितायास्तद्रपस्वरूपतया प्रतियोगितानिष्ठतद्यक्तिःवावच्छित्राभावं प्रति उक्तह्रपेण विरोधित्वकल्पने तद्रूपप्रत्ययाविरहादिति । न च प्रतियोगितात्वाविच्छन्नाधिकरणतया तद्रूप-त्व।वीच्छन्नाधिकरणतया च सार्धं विरोधित्वं कल्यनीयम् ,तथाच तद्व्येऽधिकरणताद्वयविरहाः देवन दोष इति वाच्यम् । तद्रूपे तद्रूपाभावीयप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रत्ययापत्तेः अधिकरणताः द्वयविरहात्तथा च न तद्यक्तित्वे प्रतियोगितावच्छेदकत्वं कल्पनीयम् , किन्तु प्रतियोगितात्वे एवे -ति नोक्तव्यभिचारिणि अतिव्याप्तिरिति चेन्न । यत्र स्वरूपसम्बन्धावाच्छित्राधेयतासम्बन्धेना-भावस्य साध्यता भावभेद्अभावत्वान्यतरत्वस्य हेतुता तत्राऽतिव्याप्त्यापत्तेः, तत्राऽभावाभावीय-प्रतियोगित्वाभावप्रीतयोगितावच्छेद्कत्वस्याभावाभावनिरूपितत्वप्रतियोगितात्वोभयापेक्षया छघे। र्भावभेदरवस्य कल्पयितुमुचितरवात् , यत्रैव भावभेदो नास्तीति प्रत्ययस्तत्रैवाऽभावाभावप्रति-योगित्वं नास्तीति प्रत्ययः, तथाच तादृशप्रतियोगित्वाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वम् । न चाड-आवान्तरस्यापि हेतुसमानाधिकरणत्वाविरहादभावाऽप्रसिद्धौव नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । यत्र स्वरूपसम्बन्धाविच्छन्नाधेयतास्ववृत्तिवाच्यत्ववत्तासम्बन्धेनाऽभावस्य साध्यताऽभावभेदवाच्य-त्वान्यतरत्वस्य हेतुता तत्राऽप्रसिद्धिनिबन्धनाऽव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छि॰ ज्ञत्वपदेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वसाध्यानेष्ठत्वोभयाभावस्य वक्षणात्तथाचोक्तसद्धेतौ घटाभावमादायैव लक्षणसमन्वयः । एवंसति अभावसाध्यकव्यभिचाः रिण्यपि संयोगेन घटाभावमादायैवाऽतिव्याप्तिः। न च हेतुसमानाधिकरणाभाववद्वातित्वाभावस्य निवेशान्न दोष इति वाच्यम्। धूमवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तेः, हेतुसमानाधिकरणधूमाभावव्य-कितिकापितप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मावि च्छित्रप्रातियोगिताकमध्ये तद्धूमात्मकप्रतियोगिता निष्ठतद्यक्तित्वाविच्छन्नाभावोऽपि भवति तद्वानिक्षितवृत्तित्वाभावस्य धूमत्वेऽसत्त्वात । हेतुसमानाधिकरणाभावव्यक्तिनिरूपितप्रतियोगितात्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्माविच्छन्नप्रति-योगिताकाभावकूटनिवेशेनाऽतिव्याप्तिवारणं सम्भवति परन्तु कूटपदेन तद्भूमात्मकप्रतियोगिताः वृत्तितद्यीक्तःवावीच्छन्नाभावेत्यादिघाटेतकूटमादाय पुनरतिव्याप्तितादवस्थ्योमात तन्निवारणाय हेत्समानाधिकरणाभावव्याक्तिनिरूपितप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मावव्छित्रप्रतियोगिताका-भावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकूटत्वाविच्छन्ननिह्नपकताकाधिकरणतावित्रह्मपित-वृत्तित्वाभावस्य निवेशान्न दोषः । व्यासज्यवृत्तिधर्मप्रतियोगिताकपर्याह्यनुयोगितावच्छे -दकत्वस्य समनियतव्यासज्यवृत्तिधर्मे एव स्वीकारात् , तत्तद्धूमह्दपप्रतियोगित्वाभाव -श्रयगतक्रूटरवं न तादृशभावत्वाविछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकामिति नातिव्याप्तिरिति चेत्र । तद्रपवान् रसादित्यत्राऽतिव्याप्त्यापत्तेः, तद्रपाभावीयप्रतियोगितानिष्ठतद्यक्तिःवावच्छित्रप्र तियोगिताकाभावत्वाविछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वस्याऽप्रसिद्धेः साध्याभावस्य लक्षणाऽ-घटकत्वात् । न च हेतुसमानाधिकरणाभावन्यक्तिनिरूपितप्रतियोगितावृत्त्यभयावृत्तिधर्माव-

च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकं यत्तद्वच्छिन्नाधिकरणताविन्नह्रिपतः बृत्तित्वाभावस्यैव लक्षणे निवेशनीयत्वात् तथाच तद्रूपाभावीयप्रतियोगित्वाभावगतैकत्वमेव तादशपर्याप्तिकामिति तदविच्छनाधिकरणताविक्षकिपन्नश्चित्वाभावस्य तद्रपत्वे सत्त्वेन परि-भाषिकावच्छेदकत्वाचातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । धूमवान् वहेरित्यादावतिव्याप्त्यापत्तेः, धूमाभावीयप्रतियोगित्वाभावगतैकत्वस्य धूमाभावनिरूपितप्रतियोगितावृत्तयुभयावृत्तिधर्माव-च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकतया तद्वाच्छिन्नाधिकरणतावित तद्धुमे धूमःवस्याऽवृत्तित्वविरहेण पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वं न स्यादिति । न च हेतुसमा-नाधिकरणाभावव्यक्तिनिरूपितप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मावविद्यन्नप्रतियोगिताकाभावत्वाव-च्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिकं यद्यकिश्चित्तद्विच्छन्नाधिकरणतावित्रक्षितवृतित्वाभावस्य लक्षणे निवेश्यतया उक्तयुक्तया धूमवान् वहिरित्यादावतिव्याप्तिविरहादिति वाच्यम् । विह्नमान् धूमाः दित्यादावव्याप्यापत्तेः, प्रमेयत्वेन प्रमेयस्याऽव्यासज्यशृत्तितया प्रमेयत्वाविच्छन्नप्रतियोगि-ताकपर्याप्यतुयोगितावच्छेदकरवं धटाभावनिरूपितप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्र-तियोगिताकाभावत्वस्यापि तादशाभावत्वावच्छिन्नातुयोगिताकपर्याप्तीयप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रति• योगित्वाविच्छन्नप्रतियोगिताश्रयघटाभावीयप्रतियोगित्वाभाववह्वयभावीयतत्तत्प्रतियोगित्वाभा• वगतकूटत्वं तदविच्छित्राधिकरणे घटे विद्वित्वस्याऽतृत्या पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वसत्त्वात् । न चोक्तप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्या-भीयप्रतियोगितानिक्षिपताSवच्छेदकतासमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्माविच्छन्नावच्छेदकतानिक्-पिकाव च्छेदकताकनिरूपकताकाधिकरणतावित्ररूपितवृत्तित्वाभावस्य विद्यान् धूमादित्यादावन्यात्यसम्भवात्, तादशपर्यात्रीयप्रातयोगितानिकापितावच्छेदकत्वं प्रमेयत्वे एव तस्य नानात्वेन तित्रष्ठावच्छेदकतासमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मतद्विषयतात्म-कप्रमेयत्वनिष्ठतद्यक्तित्वतद्धमीवच्छित्रावच्छेद्कत।निरूपकावच्छेद्कताकाधिकरणतावन्निरूपि॰ तवृत्तित्वाभावस्य विहत्वेऽसत्त्वेन पारिभाषिकावच्छेदकत्वविरहादिति वाच्यम् । धूमवान् वहेरित्यादावितव्यााप्यापत्तेः, धुमामावीयप्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिः ताकाभावस्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तीयप्रमेयस्वावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकनासमानाधि-करणोभयावृत्तिधर्मतद्विषयतात्मकप्रमेयत्विनष्ठत्तद्य।क्तित्वावाच्छिन्नावच्छेद्कतानिरूपकावच्छेद्कः ताकनिरूपकताकाधिकरणत्वस्य तद्धुमे सत्वेन तन्निरूपित्तवृत्तित्वाभावस्य धुमत्वे विरहात्पा-रिमाषिकावच्छेदकरवं पटस्वे एवेति । न च पर्याप्तीयप्रातियोगिनायामपि उभयावृत्तिधर्माव-च्छिन्नत्वं निवेश्यम् , तथाच प्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायामुभयाऽवृत्तिधर्मावच्छिन्नत्ववि-रहेण धुमवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तिविरहादिति वाच्यम् । विहिभेदस्याऽव्यासज्यवृत्तितया तत्रितियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छदेकत्वस्य धूमाभावीयप्रतियोगितावृत्तिउभयावृत्तिधर्माव-च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वे स्वीकरणीयतया तादृशाभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तीय-**उ**भयावृत्तिविद्विभेद्रवाविच्छन्नप्रीतयोगितानिक्षीपतावच्छेद्कतासमानाधिकरणवन्हिभेद्रविष्ठिः त्यांकेत्वनिष्टावच्छेदकतानिरूपितावच्छेदकताकनिरूपकताकाधिकरणतावति धूमे धूमत्वस्याः **ऽवृत्तिःवविरहेण पारिभाषिक।वच्छेदकःवानुपपत्या धूमवान् वहेरिःयादावतिव्याप्यापत्तिरतो**  गरयन्तरविरहेण कूटत्वस्यैव लक्षणे निवेश्यतया तद्रपवान् रसादित्यादावतिव्याप्तितादवस्थ्यात्। केचित्तु तद्रूपवान् रसादित्यादावातिव्याप्तिवारणाय हेतुसमानाधिकरणामावीयप्रतियोगिः तावृत्युभयावृत्तिधर्मानिष्ठावच्छेदकताभिन्ना स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्ना समवाः यसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्ना कालिकसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्ना याऽवच्छेदः तदनिरूपकप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वाविच्छन्नाधिकरण ताविज्ञरूपितवृत्तित्वाभावस्यैव लक्षणे निवेदयत्वात् , तथाचोक्तस्थले तद्रूपाभावीयप्रतियोगिः त्वाभावपटवदभावघटाभावगतकूटत्वस्यैवोक्तकूटत्वपदेन धर्तव्यतया तादृशकूटत्वावच्छित्रनिरूः पकतानिरूपिताधिकरणतावति तद्रूपत्वस्याऽवृत्त्या पारिभाषिकावच्छेद्कत्वसत्त्वान्नातिव्याप्तिः रिति । न च घटाभावीयप्रतियोगित्वाभावसंयोगसामान्याभावघटवद्भावगतकूटत्वस्योक्तकूटाः न्तर्गतत्वेन तदविच्छन्ननिरूपकताकाधिकरणत्वस्य द्रव्यातिरिक्तपदार्थे एव सत्त्वेन तत्र विहित्वस्याऽवृत्या पारिभाषिकावच्छेदकरवेन विह्निमान् धूमादिर्यादावव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादशभिन्नावच्छेदकःवानिरूपकप्रतियोगितायां स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नःवमवर्यं निवेशनीयम् , अन्यथा घटाभावीयप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मानिष्ठावच्छेदकताभिन्ना तत्सम्बन्धावच्छिन्नाः वच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकःवानिरूपकघटाभावीयप्रतियोगितानिष्ठकालिकः सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावकूटवति नित्ये विहत्वस्याऽतृत्या पारिभाषिकावच्छेदक• स्वेन विह्नमान् धूमादित्यत्राSव्याप्तिः, एवं च गुणसामान्याभावीयस्वरूपसम्बन्धावन्छिन्नप्र· तियोगिताकाभावकूटवत्वस्य वन्ह्यादावि सत्त्वेन तत्र विहित्वस्याऽवृत्तित्वविरहेण विहिमान् धूमादित्यादावन्याप्तिविरहात् । न च विहत्वाविच्छन्नविषयत्वाभावघटाभावीयप्रतियोगित्वाः भावपटवद्भावगतकूटःवस्योक्तकूटान्तर्गततया तद्विच्छन्नीनरूपकताकाधिकरणःवस्योक्तकूटा-न्तर्गतत्या तदवाच्छन्ननिरूपकताकाधिकरणत्ववति विहत्वस्याऽतृत्या पारिभाषिकावच्छेदक-त्वाद् विह्नमान् धुमादित्यादावव्याप्तितादवस्थ्यमिति वाच्यम् । तादशप्रतियोगितावृत्त्युभयाः वृत्तिधर्मनिष्ठकालिकसम्बन्धाविछन्नावच्छेदकताभिन्ना समवायसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकता। भिन्ना संयोगसम्बन्धावाच्छिन्नावच्छेदकताभिन्ना याऽवच्छेदकता तदनिरूपकप्रतियोगिताकाभाः वरवाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटरवाविच्छन्नवानिक्पितवृत्तिखाभावस्यैव तथाच तादशभिन्ना या विषयतारविनष्ठावच्छेदकता तदनि इपकरवस्योक्तप्रतियोगितायां विरहे-णाऽव्याप्यभावादिति वदन्ति ।

परे तु पूर्वोक्तस्थले कूटाऽप्रसिद्धाःऽतिव्याप्तिवारणाय तादशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताः कपर्याप्तिकसंख्याविच्छन्नवहुत्तित्वाभावो निवेश्यः, एवं च तद्यक्तिसाध्यकस्थले तदभावनिकः पितप्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावकूटाऽप्रसिद्धावि तादशाभावः त्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकतद्वचत्त्यभावगतेकत्वसंख्यां स्वीकृत्य अतिप्रसङ्गभङ्गः इति । नन्वेवमि धृमाभावनिक्षितप्रतियोगिताकपर्वाप्तिकत्त्रयायभावगताऽन्य-तमत्वस्यापि तादशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकतया तद्विच्छन्नवीन्नक्षितवृत्तित्वाभावस्य धृमत्वे विरहेण धृमत्वादेर्ण्यनवच्छेदकत्वापत्तः । न च तादशानुयोगिताकपर्याप्तिकयिव्वचिच्छन्नविन्नक्षितवृत्तित्वाभाविनवेशे तादशान्यतमत्वाविच्छन्नविन्नक्षितवृत्वा

तित्वाभावस्य धूमत्वादौ विरहेऽपि तादशाभावगतकूटःवावच्छिन्नविन्नक्षिक्पितवृत्तित्वाभावसत्वे • नाऽनवच्छेदकत्वविरहादिति । नतु यत्किश्चित्त्वनिवेशे घटाभावनिरूपितप्रतियोगितावृत्तिउभ-यावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तीनिष्ठप्रमेयत्वावाच्छन्नप्रति-वन्ह्यभावीयप्रतियोगितादृत्युभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावगत -कूटले सत्त्वेन तादशपर्याप्तिकवन्ह्यभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटल्वमादाय विह्नमान् धूमादि-त्यादावव्याप्तिः । न च घटाभावीयप्रतियोगितावृत्तिउभयावृत्तिधर्भाविच्छन्नाभावत्वावच्छिन्नातुः योगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिता प्रमेयत्वावच्छिन्नाऽपि घटाभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वे एव न तु वह्वयभावप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वे तादृशकूटत्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेद्• करवघटाभावीयप्रतियोगितारूपतत्तद्यक्तस्यभावत्वे विरहात् इति वाच्यम्। एकधर्मावच्छिन्नप्रति -प्रमेयत्वावच्छित्रवह्वयभावीयत्वाभावगतकूटत्वनिष्ठप्रतियोगिताया घटाभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वनिष्ठप्रतियोगिताया ऐक्यात् घटाभावीयप्रतियोगितारूप-तत्त्रद्यक्त्यभावत्वावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याप्तिनिक्षितघटाभावीयप्रतियोगितानिक्षितत्त्व्यः क्त्यभावगतकूटनिष्ठप्रतियोगिताया वह्यभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वेपि सत्त्वात् । नचैवं प्रमेयत्वावच्छित्रप्रतियागितानिरूपितपर्याप्तेः ब्रह्माण्ड एव सत्त्वात्, प्रमेयत्वावच्छिन्नप्र-तियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वं ब्रह्माण्डगतसमुदायत्वे एव, न तु वहव्यभावीयप्रति योगित्वाभावगतकूटत्वे इति न तादृशाकूटत्वमादायाव्याप्तिरिति वाच्यम्। प्रतियोगिताया ऐक्येपि तन्निह्पकपर्याप्तेर्नानात्वात् प्रमेयत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकं एकः त्वद्वित्वबहुत्वकूटत्वब्रह्माण्डगतसमुदायत्वमपि। तत्र चायं विशेषः-घटत्वनिष्ठप्रमेयत्वाविच्छन्न-प्रतियोगितानि रूपकतत्पर्याप्तिनिष्ठतद्यक्तित्विच्छन्निन्रूपकतानिरूपितानुयोगितावच्छेदकमे व, एवं तत्तदभावगतकूटव्वनिष्ठप्रमेयत्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्कपकतःपर्ध्याप्तिनिष्ठतद्यक्ति. त्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितानुयोगितावच्छेदकं तत्तद्यक्त्यभावत्वं तादशप्रमेयत्वाव च्छन्न-प्रतियोगितानि इपकपर्याप्तिनिष्ठतादृश्यप्रमेयस्वावच्छिन्नप्रतियोगितानि इपितस्वपर्याप्तिस्वोभय-धम्माविच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितानुयोगितावच्छेदकव्रह्माण्डगतसमुदायत्वमिति वह्रयभावी-यप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वनिष्ठप्रमेयत्वाविच्छन्नप्रतियोगितानिकपकीभूतघटाभावीयप्रतियो-गिरवाभावगतकूटरवप्रतियोगिकपर्याप्तिनिष्ठतद्यक्तिःवानच्छिन्ननिरूपितानुयोगितावच्छेदकरवस्य घटाभावीयप्रतियोगित्वाभावे सत्त्वेन तादुशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपथ्यांप्तिप्रतियोगित्वस्य वह्रयभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वे सत्त्वादिति चेन्न। तादृशाभावत्वावचिछन्नानुयोगिताक-पर्याप्तिककूटनत्वनिवेशेपि उक्तरिया वह्वभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वमादायाव्याप्तिता-दस्थ्यात् प्रकारान्तरेण तु मन्मतेषि तथानिवेशे तादृशक्टत्वमादायाच्याप्तिवारणसम्भवादिति चेत्। सत्यम्। घुमाभावीयप्रतियोगितारूपतत्तद्यत्तयभावगताया अन्यतमस्वप्रतियोगिकपर्याप्ते न्नीनात्वात् तत्तत्वर्याप्यन्यतमत्वाविच्छन्ननिरूपकतानिरूपितानुयोगितावच्छेदकत्वं तादृशा-भावगतअन्यतमत्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वपर्याप्तित्वोभयधम्मीवच्छिन्निक्षपकतानिरूप-तातुयोगितावच्छेदकःवं वा तादुशतत्तद्यक्तिःवावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावःवं न तु तत्तःप-र्याप्तिनिष्ठतत्तद्वयक्तित्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितानुयोगितावच्छेद्कत्वम् , तथाच तादृशाः नुयोगितानिरूपितउभयावृत्तिधम्मीविच्छन्नपर्याप्तिनिष्ठनिरूपकतासमानाधिकरणनिरूपकतानिरूपितप्रतियोगितावत्त्वस्य निवेशात् तादृशान्यतमत्वस्य एतादृशप्रितयोगितावत्वविरहात्
तादृशाभावगतकूटत्वप्रतियोगिकपर्याप्तरैक्येन तादृशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकतादृशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकतादृशपर्याप्तिप्रतियोगित्वस्य तादृशकूटत्वे सत्त्वात् तमाद्यामतिच्याप्तिवारणसम्भवात् कूटत्वे यिकिश्चित्वनिवेशप्रयोजनित्रहेणानुपपत्तिविरहादिति । न च
तादृशाभावत्वावच्छेदेन तादृशान्यतमत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिरेकैव स्वीक्रियते इति तत्पर्य्याप्रयनुयोगितावच्छेदकत्वस्य तादृशाभावत्वे सत्वात् तादृशान्यतमत्वमादायातिच्याप्तिताद्वस्थ्यमेवेति वाच्यम् । तथासति तादृशाभावगतकूटत्वेन सह तादृशान्यतमत्वस्य वैठक्षण्यानुपपत्तेः तस्यापि व्यासज्यवृत्तित्वादिति । तन्मदम् ।

असमवेतसंख्याऽभावादेव तादृशनिवेशाऽसम्भवः, कूटत्वस्य धीविशेषविषयत्वह्यत्वे विषयताया विषयभेदेन भिन्नतया तद्विषयत्वाविच्छन्नाधिकरणवृत्तित्वस्य धूमत्वादौ सत्वेन तत्तद्विषयत्वाविच्छन्नाधिकरणवृत्तित्वं नास्तीति सामान्याभावविरहादतिव्याप्तितादवस्थ्यात् । तद्र्थे प्रकारान्तरानुसरणे तु विद्विभेदप्रतियोगिकपर्याप्तिमादायोक्तयुक्तयाऽतिव्याप्तिरिति ।

वस्तुतस्तु हेतुसमानाधिकरणाभावव्यक्तिनिरूपितप्रतियोगिताकपर्याप्तिकधीविशेषविषय-त्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकरणताबद्वात्तित्वाभावस्य (तादशाभावत्वावच्छिन्नन्योगितानिः कृपितउभयावृत्तिधर्मावच्छित्रानिरूपकतावच्छेदकीभूतधर्मावच्छित्रनिरूपकतानिरूपितधीत्वस-मानाधिकरणोभयावात्तिधर्मानिष्ठावच्छेदकतााभिन्नधीनिष्ठावच्छेदकताभिन्नविषयतात्वनिष्ठावच्छे-दकताभिनावच्छेदकःवानिक्षिततादशधर्मावच्छिन्नावच्छेदकतानिक्षिपतधीनिष्ठनिक्षिपतःवसः म्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकतानिक्षिपतविषयताः बनिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिक्षिपतप्रति-येगिगतावचेछदकताःवावचिछन्नप्रतियोगिताकपर्याप्य नुयोगितावचछेदकारूपवृत्तिनिरूपकताकाः धिकरणवृत्तित्वं नास्तीत्याकारकाभावस्य ) निवेश्यत्वात् । निरूपकतायां क्रावृत्ति-रवञ्च स्वनिक्विपताविषयतानिष्ठावच्छेद्कतास्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगितावच्छेद्कः रवसम्बन्धेन, तद्रूपवान् रसादित्यत्र तद्रूपाभावीयप्रतियोगित्वावच्छित्रविषयतामादाय नाति व्याप्तिः, धूमवान् वहेरित्यत्र अयमेकः अयमेक इत्याकारकसकलधूमाभावीयप्रति योगिरवाभावविशेष्यकएकत्वप्रकारकसमूहालंबनज्ञानायएकत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यतात्वेन विषयताया व्यासज्यवृत्तित्या प्रत्येकावृत्तित्वामिति तादशाविषयतामादाय नातिव्याप्तिः । न चाऽभावत्वेन सकलधूमाभावप्रतियोगित्वाभावावगाहि अभाव इतिधीविषयत्वस्यापितादशा-भावत्वाविच्छकानुयोगिताकपर्याप्तिकतया एकत्वप्रकारतानिक्षिपत्याविशेषविषयत्वस्यैव व्या सज्यवृत्तित्या तादृशविषयत्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वेन तद्विच्छन्नवत्वस्य एकप्रतियोगित्वाभा ववति धूमेऽपि सत्त्वेन तत्र धूमत्वस्य वृत्तेरिति वाच्यम् । व्यासज्यवृत्तिधमस्य पर्याप्तरेका, अन्यासज्यवात्तिधर्मस्य पर्याप्तिरनेका, तथाच हेतुसमानाधिकरणाभावन्यक्तिनिह्णितप्रति-योगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्माविच्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नानुयोगितात्वाव।च्छित्रानिरूप् तानिक्षितोभयावृत्तिधर्मावच्छित्रनिक्षपकतावच्छेदकावच्छित्रनिक्षपकतानिक्षितनिक्ष्यतावः स्प्रतियोगितावद्भीविशेषविषयस्वाविद्यन्ताने रूप कताकाधिकर्णताविन्न रूपितवृत्तिस्वाभाववद्भः

मीः पारिभाषिकावच्छेदका इति निवेशान्नातिब्याप्तिः । अभावत्वप्रकारतानिक्वपितविषयता-त्वावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याप्तित्वावच्छित्रनिरूपकतायामुभयाद्वतिधर्मावच्छित्रत्वविरहात् निरूपकतासामानाधिकरण्यमपहाय निरूपकतावच्छेदकावच्छित्रत्वनिवेशात्र पुनरतिच्याप्तिः, अन्यथा ऽतुयोगितात्वावि छन्निक्ष्यतानिक्षिता या निक्षकता सा उक्तैकत्वप्रकारतानिक-पितविशेष्यतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तिरन्यतर्गिष्ठा या उभयावृत्तिधर्मावाच्छिन्ना निः रूपकता सा एकत्वप्रकारतानिरूपितविशेष्यताशालिशानीयएकत्वप्रकारतानिरूपितविष्यताः स्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तिस्वाविच्छन्ना निरूपकता तत्समानाधिकरणा या निरूपकता अभावत्वप्रकारतानिकापता विषयतासमानाधिकरणा या निक् । कताऽभावत्वप्रकारता -विषयतात्वावच्छिन्नप्रतियोगितावद्भीविशेषविषयत्वावच्छिन्ननिरूपकताकाधिकः रणत्वस्य एकाभाववाति धूमेऽपि सत्वेन तन्निरूपितवृत्तित्वसत्त्वाद् धूमत्वस्याऽप्यवः च्छेदकरवं न स्यादिति वाच्यम् । तादृशधीवृत्युभयावृत्तिधर्मनिष्ठानिरवच्छिन्नावच्छेदकतााभि-न्नावच्छेदकःवानिरूपितनिरूपितःवसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्ना सती विषयताःवनिष्ठा-वच्छेदकताभिज्ञावच्छेदकःवानिरूपिता याऽवच्छेदकता तदवच्छित्रप्रीतयोगिताकपर्याप्यसुयोः गितावच्छेदकरूपवृत्तिनिरूपकताकाधिकरणतावद्वृत्तित्वस्यैव निवेशात, वृत्तित्वं च स्वनिरूपि-तावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन, तादशरूपं च तिद्विषयतागतसमुदायत्वमेव, तद्वृत्तिनिरूपकताकाधिकरणताया एकस्मिन्नपि धुमेऽसत्वेन न तमादायाऽतिब्याप्तिरिति चेन्न । असमवेतसंख्यानंगीकारात् । तादशावच्छेदकतात्वावच्छिन्न. प्रतियोगिताकपर्याध्यतुयोगितावच्छेदकं यदेकत्वप्रकारतानिरूपितविषयतात्वगतविषयित्वं त-त्राऽभावत्वप्रकारतानिक्षिपतविषयत्वाविच्छन्ननिक्षपकताया उक्तसम्बन्धेन सत्त्वाद् धृपवान् बहेरित्यत्राऽतिव्याप्तिस्तदवस्थैवेति ।

 त्वाविच्छन्नायास्तिन्निर्कापिताधिकरणतायाः धृमेऽपि सरवेन धृमवान् वहेरित्यादाविव्याप्तिरतः प्रतियोगितावच्छेदककुक्षौ सर्वत्रवेतरवारकपर्याप्तिनिवेशः । तात्रवेशे तु बुद्धित्वसमानाधिक-रणोभयावृत्तिधर्मनिष्ठनिरविच्छन्नावच्छेदकतामिन्नावच्छेदकता भेदिनिष्ठावच्छेदकता तान्निरूपि-तिन्छिपित्वसम्बन्धविच्छन्नावच्छेदकता इति न तामादायाऽतिव्याप्तिः। भेदवै बुद्धौ नि-रूपितत्वघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन । नतु स्वरूपसम्बन्धेनाऽस्त्विति चेत्र । स्वरूपेणाः भावत्वावचिछन्नविषयताभेदविशिष्ठतद्धीविषताया व्यासज्यवृत्तित्वेन तादृशविषयतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वस्य समिनयतधर्मस्यैव स्वीकारेण तादृशाभावत्व-स्य तथात्वाऽसम्भवेन तमादायाऽतिव्याप्तिः। यद्यपि अयमेक अभावश्चेति एकत्वप्रकारतानिः रूपितइदन्त्वावच्छिन्नविषयतात्वेनाऽपि तद्धीनिर्द्धापतिवषयताया व्यासज्यवृत्तित्वेन स्वीका रात् अभावत्वावच्छिन्नविषयतात्वेनाऽपि तद्धीनिर्द्धापतिवषयताया व्यासज्यवृत्तित्वेन स्वीका रात् अभावत्ववविच्छन्नविषयतात्वेनाऽपि तद्धीनिर्द्धापतिवष्यताया व्यासज्यवृत्तित्वस्य वक्तं शक्यत्वेन एवं गृहीत्वा त्यान विशिष्ठतद्धीविषयतात्वपुरस्कोरणापि व्यासज्यवृत्तित्वस्य वक्तं शक्यत्वेन एवं गृहीत्वा दोषस्य ताद्वस्थ्यात् इति पर्याप्तियप्रतियोगितायामुभयाऽवृत्तिधर्मावाच्छन्नत्वच पूर्वोक्तरीत्या वोष्यमिति ध्येयम्।

ननु हेतुसमानाधिकरणयरिकचिदेकाभावीयप्रतियोगितावृत्युभयावृत्तिधर्मानिष्ठानिर्वच्छि॰ श्वावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावत्वावचिछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वस्याव्यासज्यवृत्तित्वे<del>न</del> व्यासज्यवृत्तितादशाभावत्वेऽनंगीकारेण व्यासज्यवृत्तिधर्मस्यैव स्वीकारेण पूर्वीकानिवेशाऽ संभवात् । न च तादशाऽभावत्वव्यापककूटत्वमेव निवेश्यते इति वाच्यम् । तद्रपवान् रसादित्यादौ हेतुसमानाधिकरणाभावियप्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिपर्यन्तस्योपलक्षणिवधयैव निवेशेन न पूर्वोक्तदोष इति चेन्न । धूमवान् वहेरित्यादौ तद्याक्तानिरूपितपर्वतीयधूमस्व ह्रपप्रतियोगितावृत्तिउभयावृत्तिधर्मानिष्ठानिरविच्छत्रावच्छेदकताभित्रा सती स्वह्रपसम्बन्धाव-चिछन्नावच्छेदकताभिन्ना सती कालिकसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्ना सती संयोगसम्ब न्धाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपकप्रतियोगित्वाभाववृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेद-करवा(निरूपकप्रतियोगिरवाभाववृत्तिभेदप्रातियोगितावच्छेदकरवा)भावस्य तद्गतकूरत्वे एव सः रवेन तत्कूटत्वावच्छित्राधिकरणताया महानसीयधूमे सत्त्वेन तत्रिरूपितवृत्तित्वाभावस्य गगने सत्त्वादतिव्याप्तिरिति । न च तादशप्रतियोगितावच्छेदकत्ववृत्युभयावृत्तिवर्मीनष्ठीनरविच्छन्ना-वच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावेत्यादि निवेश्यते इति वाच्यम् । तिन्नवेशोपि तत्रैवाऽतिव्या प्तिवारकः, तथा कूटत्वस्य निवेशे तु तथैव गतिरिति घ्येयम् । नच तादशाभावत्वव्याप्य-रवेऽपि यत्किञ्चित्वीनवेशादभावत्वव्यापककूटत्वमादाय लक्षणसमन्वयः, पर्यवसितार्थस्तु व्या-व्यतासम्बन्धेन ताहशाभावत्ववृत्ति कूटत्वम् , तन्निवेशश्च ताहशाभावत्ववृत्तिडभयाभावीयप्र-तियोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकताककूटस्वम् , अभावत्ववृत्युभयाभावश्च कूटस्वाभाववः क्रिह्मित्तवृत्तित्वाभावः, तथाच न कुत्रापि दोष इति वाच्यम् । घटाभावप्रतियोगित्वाभाववः ह्वभावप्रतियोगित्वाभावगतकूटत्वमादाय विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः। न च तथापि ता-दशाभावत्वं यद्व्यिक्तिन्रिपतवृत्तित्वाभाववत्तिक्षिपतवृत्तित्वाभाववत्त्वं पारिभाषिकावच्छेदके

निवेद्यमिति वाच्यम् । तादृशाभावत्वस्य शुद्धाभावत्वाऽनतिरिक्तत्वात् शुद्धाभावत्वे यद्यक्तिनि-रूपितवृत्तित्वाभाववन्निरूपितवृत्तित्वस्य सत्त्वादसम्भवः। तदर्थं यदि हेतुसमानाधिकरणाभाव व्यक्तिनिक्षिपतप्रतियोगितात्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मानच्छिन्ननिक्ष्पकतावच्छेदकतात्वाव-च्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याध्यनुयोगितावच्छेदकं यद्व्यिक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभाववन्निरूपितवृत्ति त्वाभावनिष्ठनिरूपकतावच्छेदकव्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभावो निवस्यते तथाच नोक्तदे।प इति चेन्न । असमवेतसंख्यानङ्गीकारे हेतुसमानाधिकरणाभावन्यक्तिनिरूपितप्रतियोगितात्वसमानाः धिकरणोभयावृत्तिधर्माविछन्नप्रतियो।गताकपर्यास्यनुयोगितावच्छेदकं यदभावत्वगतैकत्वरूपं यद्व्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभाववित्रक्तिपतवृत्तित्वाभावत्वाविच्छन्ननिरूपकः तावच्छेदकतात्वावाच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वसत्त्वादतिव्याप्त्यसम्भवः। न च तादशा-यद्व्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभावविनिरूपितवृत्तित्वाभाववत् तद-भावत्वावाच्छन्ननिरूपकरवं वृत्तित्वं निवेश्यमिति वाच्यम् । निरूपकभेदेन निरूपकताया भेदात्तादृशाभावीयैकप्रतियोगिः अन्यधूमव्यक्तिवृत्तित्वाभाववान्निरूपितवृत्तित्वाभावसत्त्वाद्ति-त्वाभावनिष्ठनिरूपकताकम् व्याप्तिरतो यद्व्यक्तिनिरूपितवृत्तिःवाभाववन्निरूपितवृत्तित्वं स्वनिरूपकतावच्छेदकतावत्व-सम्बन्धेन । निवेशस्तु परम्परायाः संसर्गत्वानभ्युपगमे न सम्भवतीति चेन्न । तादृशनिह्नप-कतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तीया या धीत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मनिष्ठ-निर्विच्छन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वसम्बन्धार्वच्छिन्नावच्छेदकता-भिन्ना सती विषयतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपिततादृशावच्छेदकतानिरूप-कानुयोगिता तादृशानुयोगितानिरूपितपरम्परावच्छद्कत्ववति धीत्वसमानाधिकरणोभया-वृत्तिधर्मे यद्वयिक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभाववन्निष्ठनिरूपकतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः पर्याप्त्यनुयोगितानिरूपितपरम्परयाऽवच्छेदकत्वाभाववत्त्वं विवक्षितम् तथाच न कोपि दोषः ।

निवेशस्तु तादृशनिरूपकतावच्छेदकताःवावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववत्त्वसम्बन्धेन । केचित्तु वै॰ स्वनिरूपितप्रातियोगित्वाभाववद्गुत्तित्वाभाववत्त्वसम्बन्धेन । तद्द्यसत् । स्वः त्वस्याननुगततया संसर्गशे तदानिवेशेन निरूपितप्रतियोगतायाः सर्वत्रेव सत्त्वेन तदभावाऽ-प्रासिद्धेः । यथाकथंचित्प्रसिद्धांविप कूटनिवेशस्याऽऽवश्यकतया पूर्वोक्तसंगतिरिति ध्येयम् ।

मान्यास्तु तथाविधो-हेतुसमानाधिकरणो यो यत्किञ्चिद्भाव इति । अत्र हेतुसमानाधिकणाभावत्वमुपलक्षणम् , तथाच तद्व्यिक्तिनिक्षपितप्रतियोगित्वं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकः
तद्व्यिक्तित्विष्ठावच्छेद्कताभिन्नावच्छेद्कत्वानिक्षपिततद्व्यिक्तिनिष्ठावच्छेद्कताभिन्नप्रतियोगित्विष्ठावच्छेद्कताभिन्नावच्छेद्कत्वानिक्षपिततद्व्यिक्तित्वानिष्ठावच्छेद्कताकतद्व्यिक्तिनिष्ठावच्छेद्कताभिन्नावच्छेद्कत्वानिक्षपितव्यिक्तिनिष्ठावच्छेद्कतानिक्षपितप्रतियोगिताकः प्रयमाऽभावः । अत्र प्रथमाभावप्रतियोगितानिक्षपिततद्यक्तित्वाक्तित्विष्ठावच्छेद्कता न हेतुसमानाधिकरणाभाववृत्तित्रभयाऽवृत्तित्वसामानाधिकरण्येनाऽनुगतत्वया द्वितीयाभावप्रतियोगितानिक्षपिताऽश्रयत्वसम्बन्धावचिछन्नतद्व्यिक्तित्वनिष्ठावच्छेद्कतानिक्षपिताऽवच्छेद्कताथ उक्तसामानाधिकरण्येनाऽनुगतक्षपेण तृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्यापे।देया एव, अन्यथा यर्तिकिचत्वद्वित्तत्वनिष्ठाव-

च्छेदकतावच्छेदककप्रतियोगिताकतृतीयाभावस्य साध्यतावच्छेदके सत्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यात्। द्वितीयाऽभावस्तद्यक्तित्वनिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपततद्भित्राऽवच्छेद्कत्वीानक्षीपताव-च्छेदकताभिन्नप्रतियोगितात्वानिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदत्वानिह्मणितप्रतियोगिताकाभावव-श्चिरूपितवृत्तित्वं नास्तीति प्रतातिसाक्षिकः तद्यक्तिनिष्ठाधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्नाव-च्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकताात्वीनष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकत्वानिकपिततद्यक्तित्वनिष्ठाव-च्छेदकतानिक्षिपतावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्षिपतप्रतियोगित्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छे-दकताभिन्नभेदःवनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकरवनिरूपित( तदवच्छेदकतानिरूपितभेदनि-ष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकतानिष्टावच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेकत्वाऽनिरूपित )तद्यक्तित्विन-<sup>६</sup>ठाऽवच्छेदकतानिरूपिताऽवच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकता<del>निरू</del>पितप्रीतयोगित्वसम्बन्धावच्छिन्ना ( वर्च्छेदकताभिन्ना ) भावत्विनिष्ठाऽवर्च्छद्कताभिन्नाऽवर्च्छेदकत्वानिहापिततत्तनिनष्ठावर्च्छे • दकतानिरूपिताऽभावनिष्ठाच्छेदकताभिन्न।ऽवच्छेदकतास्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नाव निरूपिततत्तन्निष्ठावच्छेदकतानिरूपितप्रातियो।गित्वसम्बन्धावाच्छन्नावच्छेदकता।भेन्नभेदत्व-. निष्ठावच्छेदकतााभेन्नावच्छेदकत्वानिरूपिततत्तनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छेदकताभिन्न प्रतियोगितात्वनिष्टावच्छेद्कताभेदनिष्ठावच्छेद्कतात्वा भिन्नावच्छेद्कत्वा निरूपिततत्तनिन्नुष्टाव-च्छेदकतानिरूपितस्वसम्बन्धावीच्छ्नप्रतियोगित्वसम्बन्धावचिछ्नाभावत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना-Sवच्छेदकःवानिरूपितं तत्तन्निष्ठावच्छेदकता निरूपितावच्छेदकताभिन्नाSवच्छेदकःवानिरूपिताः ऽभावनिष्ठावच्छेदकतानिक्षिपतावच्छेदकताभित्रवृत्तित्वत्वनिष्ठावच्छेदकताभित्रावच्छेदकत्वा-रीकिपिततत्तिनिष्ठावच्छेदकानिकापितप्रतियोगिताको द्वितीयाऽभावो भवति। तथापि स न तेन रूपेण तृतीयाऽभावप्रतियोगितावच्छेदकः येन रूपेण तस्य तथा त्वं तदमे व्यक्तीभविष्यति ।

अत्र द्वितीयाभावो यदि तद्यक्त्यविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावाविकरणवृत्तित्वं नास्तीः
ति प्रतीतिसिद्धः तद्यक्त्यविच्छन्नत्वानिष्ठावच्छेद्कताभित्रप्रतियोगिताकाभावत्वेन तृः
निम्नावच्छेदकः वानिक्षितप्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदकते त्यादिष्ठितप्रतियोगिताकाभावत्वेन तृः
तीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्योपादीयते, तदा तादशाभावस्य निक्षितत्वसम्बन्धाविच्छः
न्नात्वभूमात्मकप्रतियोगिताविक्षितवृत्तित्वविशिष्ठतद्यक्तिष्वप्रतियोगिकः त्वेन, तद्यकिनिक्षिपतप्रतियोगिताष्ठोभयाभावाधिकरणिनिक्षिपतवृत्तित्वप्रतियोगिकः त्वेन वा गगनाः
दावेव तत्सत्त्वाद्यभिन्यारिमात्रेऽतिव्याप्तिः स्याद्। यदि तद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिकः
िवतत्तद्व्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्रतियोगितविष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वप्रतियोगितवाक्षित्रविष्ठाविष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वप्रतियोगितवाक्षित्रविष्ठाविष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वप्रतियोगितवाक्षमावाक्षेत्रविष्ठाविष्ठावच्छेदकतानिकः वितत्त्वप्रतियोगितवाक्षमावाक्षेत्रविष्ठाविष्ठावच्छेदकतानिकः वित्वव्यक्षित्वयोगितवाक्षमावाक्षेत्रविष्ठावच्छेदकतानिकः वित्वव्यक्षित्वयोगितवाक्षमावाक्ष्य व्यव्यक्तित्वविष्ठावच्छेदकतानिकः वित्वव्यक्षित्वयोगित्वविष्ठावच्छेदकतानिकः वित्वव्यक्षित्वविष्ठावच्छेदकतानिकः वित्वव्यक्षित्वविष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्यावच्छेदकतानिक्यावच्छेदकतानिष्ठावच्यावचवच्छेदकतानिक्रावचच्यावच्छेदकतानिक्रावच्यावचव

ताकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभावस्य च सामान्याभावक्षपतृतीयाभावप्रतियोगिनो विक्षित्रक्षेत्रियो संवेति इतरवार् स्वेऽपि सःवेनाऽन्याप्तिः । तादशाभाववद् यद् तद्व्यक्तिभेदकूटनिवेशेऽपि सैवेति इतरवार्-कपर्याप्तिसहितद्वितीयाभावस्य निवेशनम् ।

अथ हेतुसमानाधिकरणाभाववृत्तिउभयांवृत्तित्वसामानाधिकरण्यनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिता॰ ऽवच्छेदकःवनिष्ठावच्छेदकतानिक्पितावच्छेदकःवानिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिक्पिते. त्याद्यभावनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदत्वेन तृतीयाभावो निवेश्यते, तदा तद्व्यक्ति-निरूपितप्रतियोगिताकाभावाधिकरणीनरूपितवृत्तित्वाभाववद्भेदरूपस्य सामान्याभावस्यैव व-बि:वे सत्त्वेन सदेतौ नाऽव्याप्तिरिति चेन्न । तथासति घटाभावनिष्ठतद्व्यक्तित्वनिष्ठावच्छे-दकतानिरूपितेत्याद्यभाववद्भेदस्य घटाभावव्यक्तित्वविशिष्टाऽवच्छदकताघटिताऽभाववद्भेदस्य घटाभावव्यक्तिविशिष्टावच्छद्कतानिरूपितेत्याद्यभाववद्भेदस्य घटानिष्ठप्रतियोगित्वविशिष्टाव-च्छेदकतानिक्षितेत्याद्यभाववद्भेदस्य तादशप्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्षितवदिनिष्ठः प्रतियोगित्वाभावविशिष्टावच्छेद्कतानिरूपितत्याद्यभाववद्भेदस्य ताहशाभावनिष्ठावच्छेद्कः तानि रूपितधूमीन छाव च छेदकताक प्रतियोगिताका भावव द्वेदस्य ताहकाधिक रणनिष्ठाव च छे-द्कताकतादशृशित्तत्वत्वधूमावत्वनिष्ठतद्व्यवितत्वाद्यन्यतरावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववद्धे-तादक्षाधिकरणनिष्ठावचेछद्कताकवृत्तित्वावचिछच्चप्रतियोगिताकघटत्ववृत्त्यभाववद्गेः दस्य तादशाभाववद्घटत्ववद्भेदस्य धूमत्वेऽपि सत्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यादिति सामान्यभेर-रूपतृतीयाभावो निवेदयः, तथाचोक्ताSव्याप्तिवारणायेतरवारकपर्याप्तिमदवच्छेदकताकप्रति-योगिताकप्रथमाभावघटितस्य ताहशस्य द्वितीय।ऽभावस्य तृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकः तयोपादानम् । न च प्रथमाभावप्रातियोगिता-तदवच्छेदकताविशेषाणां तदनिरूपितत्वादीनाः तृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकद्वितीयाभावप्रातियोगितावच्छेदकतायां प्रतियोगित्वतद्वच्छे दक्त्वमात्रमत्र प्रवेश्यम् , तावतैवोवतदोषाणां वारणात् । प्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेद्कताभिः न्नाऽभावत्वनिष्ठावच्छेदकत।भिन्नावच्छेदकत्व।निरूपिताऽभावानिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्यादिः तु पूर्वदोषवारणाय निवेशनीयम् । अत्र तद्व्यक्तित्वेतरधर्मावन्छन्नघटाभावव्यक्तिनिष्ठाव-च्छेदकताकप्रीतयोगिकाभावाधिकरणनिक्षिपतत्रतित्वाभावस्य धूमत्वेऽसत्वेऽपि तद्व्यक्ति॰ त्वेतर्धर्मानविच्छन्नःवीनष्ठावच्छेदकताकामिन्नावच्छेदकःवानिरूपितावच्छेदकःवनिष्ठावच्छेद्-कंतानिक्षिवेत्यादिप्रतियोगिताकाभावस्यापि ताहरावृत्तित्वाभावत्वेन तृतीयाभावप्रतियोगिक तावच्छेदकतया तस्य धूमत्वे सत्वेन धूमसाध्यकेऽतिब्याप्तेरप्यसम्भवादिति वाच्यम् । त॰ व्यक्तित्वेतर्धर्मानविच्छन्नतःक्षणिविशिष्ठावच्छेदकतानिक्षितेतस्यादिविदितव्यक्तित्वाभावस्यापि नि रुक्ततृतीयाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवेन तस्याऽपरक्षणावच्छेदेन तरक्षणिविशिष्टघीटतकृत्तिस्वस्य तःक्षणावच्छेदेनैव. सत्त्वादिति विश्वमान् धुमादित्यादावव्या-तद्यक्तित्वेतर्धर्मानविच्छन्नत्विष्ठावच्छेद्कताभिन्नावच्छेदकत्वानिक्वितत्वादेरवश्योपाः देयत्वात् । एवमन्येषामीप क्षणघटिताऽभावमादायाऽनिक्षिपतत्वान्तानां सार्थक्यामिति । एवं च तद्यक्तित्वनिष्ठावच्छेदकानिरूपितत्वमात्रानिवेशे तस्याप्युक्तरीत्याऽव्याप्तिवारणायेतरवार-कस्यैव निवेशनीयतया तद्याकित्वेतर्थमानिवाच्छित्रतद्यक्तित्वावच्छित्रतद्यक्तिनिष्ठावच्छेदक-

त्ताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणानेहापितवृत्तिःवाभावस्याऽतथाःवात्तद्यक्तिःवाविद्यन्नतद्यक्तिः विद्याविद्यन्नत्यक्तिः विद्याविद्यन्नत्यक्तिः विद्याविद्यन्नत्यक्तिः विद्याविद्यन्न विद्याविद्यन्तिः विद्याविद्यन्तिः विद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्यावि

तथाक्तत्वत्यमिवाच्छत्रत्वादिनम्भवच्छद्दकताभन्नाऽवच्छद्दकता तद्यक्तित्वाचिछन्नत्वादिनिम्नावच्छदकताभिन्नत्वेन विशेषणीया, तेन तद्यक्तित्वत्यमानवच्छिन्नतद्यक्तित्वाक्तित्वाक्तिः ।
न्यादिनिम्नावच्छदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणीनक्षितवृत्तित्वाभावस्याप्युक्ताभावान्तगतत्या
तस्यैवं धुमत्वे सत्त्वेनाऽतिव्याप्तेरनवकाशात्, अन्यया तद्यक्तित्वत्यमावच्छन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छदकत्वानिक्षितप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभावस्यैव तादशरवेन तत्प्रतियोगिनो घटाभावाद्यात्मकतद्याक्तानेक्षितप्रतियोगित्वप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभ्यात्वस्य संयोगादिध्वंसप्रतियोगिताव्याक्तानेक्ष्यकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभ्यात्वस्य स्वस्यत्व एव भानाभ्युपगमेन
तिन्नप्रतिवृत्तित्वस्य संयोगादिध्वंसप्रतियोगिताव्याक्ततिक्ष्यकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभ्यत्वन्तिः ।
रमकस्य च धुमत्वे सत्त्वनाऽतिव्याप्तिः स्यात् , तद्व्यक्तेश्च स्वक्ष्यत एव भानाभ्युपगमेन
तिन्नप्रविच्छन्नत्वस्य च सत्त्वादिति । एवं च तद्व्यक्तेः स्वक्ष्यते भानाभ्युपगमेऽपि तद्व्यक्तित्वाविच्छन्नत्वनिष्ठावच्छदकतानिक्षपितत्वादीनां निवेशनमफजतामासाद्यति, तथादि—
तद्यक्तित्वतर्यमानविच्छन्नावच्छदकताकप्रतियोगिताकाभावत्वस्य घटाभावत्मकतद्यक्तित्वतर्यमाविच्छत्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षितवृत्तित्वाभावस्याऽसत्वेतर्यमाविच्छत्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षपितवृत्तित्वाभावस्याऽसत्वेतर्वितर्वमाविच्छत्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणनिक्षपितवृत्तित्वाभावस्याऽसत्वेति तद्व्यक्ति-

स्वतरधर्मानविच्छन्नतद्व्यिक्तत्वाविच्छन्नावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणवृत्तित्वाभाव्वस्यैव सत्वेनाऽतिव्याप्तेरसम्भवः, घटाभाविन्ष्ठतद्व्यिक्तित्वेर्वागित्वाभावेऽसत्त्वेष घटाभावा-प्रमुक्तत्व्यिगित्वाभावेऽसत्त्वेष घटाभावा-रमकतद्व्यिक्तिनिक्षितप्रतियोगिताकाभावत्वस्य वह्वयभावात्मकतद्विक्तिक्षिपितप्रतियोगिताकाभावत्य तादशतद्व्यः कित्वेतरधर्मानविच्छन्नतद्व्यिक्तित्वाचिच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य च सुतरामेक विह्नत्वेऽसत्वाद्व्याप्तेश्व सुतरामसम्भवः । तादाम्येन साध्यतावच्छेदकतास्थ्ये तद्व्यिक्तिः त्वेतरधर्मानविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावाधिकरणिनक्षितवृत्तित्वाभावस्याऽप्रसिः द्वेतरधर्मानविच्छन्नत्वविच्छन्नत्विवशेषितावच्छेदकताघिताभावस्येव प्रसिद्धिसम्भवेन नाऽव्याप्त्यवकाशः । यदि वह्वयभावात्मकतद्व्यिक्तिनिष्ठावच्छेदकताव्यिक्तित्विक्षित्वियोगिताताद्दशप्रतियोगिताताहशप्रतियोगितातासकतद्विक्तिनिक्षित्वाभावन्तर्वतिक्षात्विचाभावन्त्विक्षित्वयाभावात्मकतद्वक्ष्याच्याक्तिवयोगितातात्वस्य विवेश्व द्वयुच्यते, तदा सावचिछन्नत्वमात्रमेव प्रवेश्यम् , नतु तः चित्रविद्यतिक्षितत्वस्य निवेश इत्युच्यते, तदा सावचिछन्नत्वमात्रमेव प्रवेश्यम् , नतु तः चित्रविद्यतिक्षितित्वस्य निवेश इत्युच्यते, तदा सावचिछन्नत्वमात्रमेव प्रवेश्यम् , नतु तः चित्रविद्यतिक्षितत्वस्य निवेश इत्युच्यते, तदा सावचिछन्नत्वमात्रमेव प्रवेश्यम् , नतु तः चित्रविद्यतिक्षितत्वस्य निवेश इत्युच्यते, तदा सावचिछन्नत्वमात्रमेव प्रवेश्यम् , नतु तः चित्रविद्यतिक्षितिक्षितिक्षितिक्षमित्वयोगिताकाभावाधिः करणनिक्षितिवृत्तित्वाभावस्योक्षाभावान्तर्वत्वसम्भवेऽपि तस्य गगनायवृत्तावेव प्रसिद्धत्वाम् दप्रसिद्धत्वाम् क्षतिकरत्वाभावादिति ।

अत्रेद्मवधेयम् । यथोक्तवृत्तित्वाभावाधिकरणत्वस्य निरवच्छिन्नविशेषतया घटिताभावमादाय दोषाऽसम्भवात्, वह्यभावघटिताभावान्यतरिनष्ठावच्छेदकताया अपि तद्यक्तित्वानवच्छित्रत्वात्, वह्वयभावव्यक्तित्वघटाभावव्यक्तित्वान्यतरनिष्ठावच्छेदकतायाः स्राप निर्वच्छन्नत्वाभावेन प्रतियोगित्वनिष्ठा "वच्छेदकतानिक्षितत्वा"न्तानामितरवारकः न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेशनं विफलमेवेति । एवं च निरवच्छित्रत्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्षितः सती हेतुसमानाधिकरणाभाववृत्ति उभयावृत्तिःवसमानाधिकरणाधेयत्वसम्बन्धावच्छित्राव-च्छेदकतानिकापता या तद्यक्तिनिष्ठावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकता तित्रकापतप्रतियोगित्वनिष्ठ-वच्छेदकताभिन्नाभावस्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकस्वानिक्षितसावच्छित्रावच्छेदकताभि-मावच्छेदकरवानिरूपितसावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्नवृत्तितारवनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदक-रवानिरूपितनिरविच्छन्नस्वरूपसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताको द्वितीयाभावः तृतीयाभावः प्रतियोगितावच्छेदकः यद्वा प्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽभावत्वनिष्ठाव-च्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिरूपितःवाभावो अभावनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिः निक्षितत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्नवृत्तितात्वनिष्ठावच्छेदकतांभि-रूपितत्वाभावे न्नावच्छेदकतानिक्वितत्वाभावश्राऽखण्ड एव तद्यक्तित्वेन तत्तद्वच्छेदकप्रतियोगिः त्वयोर्विशेषणम् । तथासति तृतीयाभावश्च निर्विच्छन्नत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्व-· निष्ठावच्छेदकताभिन्नोक्तसामानाधिकरण्यनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकताः भिन्नावच्छेदकःवानिरूपितावच्छेदकताभिन्नाधयःवसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकःवनिष्ठावच्छेद-कताभिन्नावच्छेदकताःवनिष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकःवाऽनिरूपितावच्छेदकताभिन्नाऽऽधे-यावसम्बन्धावच्छिन्नतद्वयीक्तिनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छे-

दकरवानिरूपितावच्छेदकताभिन्नप्रतियोगिरविन्छाधेयरवसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकताभिन्नाव-च्छेदकतारविन्छावच्छेदकताभिन्नावच्छेकरवानिरूपितावच्छेदकताभिन्नाभावानिष्ठाधेयरवसम्बन्धिन्न च्छेदकतारिन्नावच्छेदकताभिन्नतद्वयक्तिनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नप्रति-वच्छेदकताभिन्नग्रोत्तेतारवावाच्छिन्नरविष्ठावच्छेदकताभिन्नतद्वयक्तिनिष्ठावच्छेदकताभिन्नप्रति-योगितारविष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकरवानिरूपितावच्छेदकताभिन्नाभावस्वानिष्ठावच्छेदक-स्वानिरूपितावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकरवानिरूपितप्रातियोगिताकभदेव्यः पर्यविष्ठतः । इत-स्वारकपर्याप्तिनिवेशनफलं प्रागेव प्रसङ्गादभिद्दितम् । धृमरवरवाभावारमकतद्वयक्तिमद्भेदा-विकमादायाऽतिव्याप्तिवारणायावच्छेदकतायां सावच्छिनस्वमात्रं परं निवेशनियमेवेति ।

अत्रोक्ताऽनिक्षिपतत्वविशिष्टावच्छेदकतात्वाविच्छत्रभेद्घाटितानिक्षिपतत्वस्य निवेशाः
पेक्षया तादृशानिक्षिपतत्वस्याऽतिछाघवम् , यथा यथा चाऽनिक्षिपतत्वनिष्ठावच्छेदकताकः
भेदघिटतानिक्षिपतत्वस्य निवेशो भवेत्तथा तथा गौरवपरम्परोपनिपातः स्यादिति छाघवाः
चुरोधेनैव न्यूनवारकस्य निवेशनम् । इदमभिप्रत्येव द्वितीयाभावेषि अनुपद्मेव तन्निवेशितः
भिति सूक्ष्ममीक्षणीयमन्वीक्षारितिकैरिति । केचित्तु वृत्तित्वघटोभयाभावमादायाऽच्याप्तिवाः
रणायेतरवारकपर्याप्तिनिवशस्याऽऽवश्यकतया परम्परानिक्षिपतत्वोपगमेऽसम्भववारणाय साक्षाः
स्परम्परया वाऽवच्छेदकानां सर्वेषामेव तत्रैवतरवारकोऽवश्यमेव निवेश्यो नान्यत्र प्रयोजनाः
भावात , अधिकविशेषणघटिताभावमादाय दोषस्यापि तत एव वारणादिति ।

यत्त तत्र तत्रवेतरवारकनिवेशे तु बहु अवच्छेदकतायामुत्तरोत्तरपदार्थनिष्ठावच्छेदकतानिक्षिपतत्वस्यापि सत्वेनाऽसम्भववारणाय तद्भेदानामपि निवेशनीयतयाऽतिगौरवापत्या वृक्तित्वनिष्ठप्रतियोगितायामेव निवेशनीयमिति । तत्र । परस्परिनक्ष्प्यनिक्ष्पकभावानभ्युपगमादिति वदन्ति । परे तु इतरवारकनिवेशेऽपि तत्रोभयाभावादिकमादाय दोषवारणाय तत्रापि पुनिरत्तरवारकपर्याप्तिनिवेशे अनवस्थितत्तरवारकनिवेशनपरम्परापात इति
अतियोगितावैलक्षण्याभ्युपगमेन तत्परीहारो, विलक्षणप्रतियोगितासम्बन्धेन वोक्तवृतिताविशिष्टाभाववद्भेद एव निवेश्यतां तावतैव सर्वदोषवारणादिति प्राहुरित्युपरम्यते इति
अवदन्ति ।

अथात्र किं ताबदुभयाऽद्यतित्वम् , स्वप्रतियोगित्रातित्वस्वानुयोगिद्यतित्वोभयसम्बन्धेन भेदिविशिष्टान्यत्विमित्युच्यते तद्घटगगनोभयभेदिविशिष्टत्वस्यैव तद्घटनिष्ठतद्यक्तित्वे सत्वेनाऽतोत्र भेदो व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकः प्रतियोग्यद्यत्तिर्व बोध्यः । उभयभेदश्च न तादशः । तद्रूपवद्भदेश्च तद्रूपनाशकालावच्छेदेन तद्घटविद्यमानोऽपि न निरवच्छित्रस्वरूपसम्बन्धेन न वा प्रतियोग्यद्यत्तिः । स्वनिरूपितप्रतियोगितावच्छेद्कावच्छित्रस्वरूपसम्बन्धेन न वा प्रतियोग्यद्यत्तिः । स्वनिरूपितप्रतियोगितावच्छेद्कावच्छित्रद्वित्वप्रतेद्वरूपत्वेन तद्यक्तित्वाश्रयतद्घटभेदाभावस्य तद्घटभेद्द्वतियोगितानुयोवस्य तद्घटभेदस्वरूपत्वेन तद्यक्तित्वाश्ययतद्घटभेदाभावस्य तद्घटभेद्वतियोगितानुयोवितादेऽपि स्वनिरूपितप्रतियोगितावच्छेदकावाच्छित्रवातित्वस्वावच्छित्राधिकर्णतावद्वित्वोभयसम्बन्धेन भेदत्वविशिष्टान्यत्वस्य विवक्षया तद्यक्तित्वऽप्युभयावृत्तित्वमुपपाद-

नियम् तद्घटभेदत्वाभावाभावस्य तद्घटभेदस्वरूपत्वेन तद्घटभेदत्वाभावे तद्घटभेद-रवनिक्षितप्रतियोगिरवाश्रयस्वतदविछन्नाधिकरणत्वयोः सत्त्वेऽपि स्वनिक्षितत्वस्वनिष्ठाः न्योगित्वानिक्षितत्वोभयसम्बन्धेन स्वविशिष्टप्रतियोगित्वन्तु न तत्र वर्त्तते इति प्रकृते ताः दशप्रातियोगितावद्वतित्वमेव सम्बन्धः । अत्र वृत्तित्वं न स्वरूपेण सत्त्वस्योभयाऽवृत्तित्वप्रसंगा-व । नापि तेषामन्यतमसम्बन्धेन स्वरूपेणोभयाऽवृत्तेर्द्रव्यत्वस्याऽतथात्वापत्तेः । नापि येन सम्बन्धेनोभयाऽवृत्तित्वन्तेन सम्बन्धेन, तत्पर्वतानुयोगिकसंयोगेन वहेरुभयाऽवृत्तित्वाप्रसंगाः त् तत्सम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताद्वयस्यांऽप्रसिद्धेः । एवं च वाच्यत्वतद्यक्तित्वान्यतरत्वादिना तदुव्यक्तित्वस्यापि उभयवृत्तित्वेन तत्राऽव्याप्तिः । घटत्वेन संयोगेनाभयावृत्तेर्वाहित्वेनोभया-वृत्ति तत्राप्यव्याप्तिश्वेति चेद् । भेद्रविशिष्टवृत्तित्वाभाववत्त्वमेव तत् । वैशिष्ट्यं स्वावच्छिज्ञाधिकर्णतावन्निकृषितत्व-स्वविशिष्टप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नवृत्तितावस्वोभयः सम्बन्धेन. वृत्तिदावत्ता च स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वस्वसामानाधिकर्ण्योभः यसम्बन्धेन वृत्तिता च येन रूपेणोभयावृत्तित्वं चिकीषितं तद्रूपावच्छिन्ना, अभावश्व येन सम्बन्धेनोभयाऽश्तित्वं विवक्षितं तत्सम्बन्धावच्छिन्नयृत्तित्वीयस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकः, एवं च भेद्रविविशिष्टा वृत्तिता तद्वचित्तित्व कालिकसम्बन्धाविच्छन्नेव । संयोगसम्बन्धावच्छिन्नेव विविनिष्ठा वृत्तिता भेदत्वविशिष्ठा । तद्वयक्तित्वनिष्ठाऽन्यतरत्वाव च्छिन्नवृत्तिता च न तद्वचिक्तत्वावच्छित्रा घटत्वावच्छिन्नवृत्तिता न विह्वनिष्ठेति नैकस्यापि दोषस्याऽवकाशः । कालिकेन गगनादीनामवृत्तित्वे वृत्तितास्थाने सम्बन्धिता निवेश्या । वा॰ च्यस्विनष्ठत्रतिताविशिष्टस्वं स्वरूपमम्बन्धाविच्छन्नतद्वयिक्तिनष्ठत्रतितायां वर्त्तते इति॰ सामानाधिकरण्यप्रवेशः । कालिकसम्बन्धावच्छित्रतद्वयक्तित्वनिष्ठवृत्तितावत्त्वस्य स्वरूपसंब न्धाविच्छन्नतद्वयक्तित्वनिष्ठवृत्तितायामिति स्वावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्वनिवे<mark>शः । येन रू</mark>॰ पेणोभयाSवृत्तिस्वं चिकीर्षितं तद्रूपाविच्छन्नस्वस्थान्यतरस्वाविच्छन्नवृत्तितामादाय दोषवारणायः प्रयमक्तितायानिवेशनीयतया सामाधिकरण्यमनिवेश्यमेवेति ।

यद्वा वस्तुमदन्यत्वसुभयाऽवृत्तित्वम् । वस्तुमत्ता च स्ववृत्तित्वस्वनिष्ठप्रतियोगिताकः भदवद्वृत्तित्वोभयसम्बन्धेन । अत्रापि पूर्वक्रमेण दोषवारणाय भदः प्रतियोग्यवृत्तित्वे॰ न विशेषणीयः ।

स्वनिक्षिपतत्वस्वानिक्षिपतवृत्तित्वोभयसम्बन्धेन स्वनिष्ठप्रतियोगिताविशिष्ठानुयोगित्वा॰ विच्छन्नाधिकरणत्वम्, स्वनिष्ठप्रतियोगित्वाविच्छन्नानिक्षपकतानिक्षिपतनिक्षपकतावच्छेदक॰ धर्माविच्छन्नाधिकरणत्वं वा विवक्षणीयम् ।

वस्तुविशिष्टतद्धर्माविच्छन्नसम्बन्धित्वाभाव एव पर्यवसितार्थः । वै० स्वनिक्षिपतत्व-स्व० निष्टप्रतियोगिताविशिष्ठभेद्त्वाविच्छन्नाधिकरणताविन्नक्षिपतसम्बन्धितावत्त्वोभयसम्बन्धेन । स॰ म्बन्धितावत्ता च स्वावच्छेद्कसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्वावच्छेद्दकधर्माविच्छन्नत्वोभयसम्बन्धेन । सभावश्च तत्सम्बन्धाविच्छन्नसम्बन्धिताप्रतियोगिताकस्वक्षपसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताक इति ।

अथवा द्वित्वाविच्छन्ननिक्किपतवृत्तितासामान्ये यिन्नछत्वयत्सम्बन्धाविच्छन्नत्वयद्धमावः

समिनयताभावयोरैक्यानुपगमाच्च घटादिसामान्याभावस्यैव घटी-यादिसंयोगेन प्रमयादिसामान्याभावतया पुनर्नाऽप्रसिद्धिः।

विद्यन्नत्व एतिहत्रतयाभावस्तत्त्वम् तेन सम्बन्धेन तेन रूपेणोभयाऽत्रतित्वम् । स्वरूपसम्बन्धाः विद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्नत्वाविद्यन्तवाद्यन्त्वाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यन्तवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यवाविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्यम्यविद्य

समित्यताभावयोरिति । नतु अत्र हेतुसमानाधिकरणयारिकञ्चिदभावनिह्वितप्रतियोः
गितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वमवर्यं निवेशनीयम् , अन्यथा समवायसम्बन्धावः
।च्छिन्नवहृश्यभावनिह्निपतप्रतियोगित्वाभाववति वाहुत्वस्याऽवृत्या पारिभाषिकावच्छेदकत्वाद्वहिमान्
धूमादित्यादावक्याप्तिः। न च महानसीयसंयोगेन वहुश्यभावमादाय पुनस्तत्राऽच्याप्तिरिति वाच्यम्।
साध्यतावच्छेदकसम्बन्धस्येतरवारकपर्याप्तिं निवेशियत्वा वारणात् , तथाच समनियताभाः
वयोरिक्येपि घटीयसंयोगेन प्रमेयाभावनिह्नपितप्रतियोगित्वस्याऽतथात्वेन कुतोऽप्रसिद्धिः ।
न चोक्तदोषवारणायाऽभावे एव साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छितप्रतियोगिताकत्वमितरवाः
रकपर्याप्तिश्च तत्रत्यप्रतियोगितायां निवेश्यत्यप्रसिद्धिसम्भव इति वाच्यम् । तथासित महानसीयविद्धसंयोगेन वहुश्यभावमादायाऽव्याप्त्यापत्तेः । तादशाभावस्य संयोगन महानसीयवहुश्यभावानतिरेकेण साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छितप्रतियोगिताकत्वादिति चेत् ।

अत्र केचित्। यत्र संयोगन द्रव्यस्य साध्यता प्रमेयत्वादिकं च हेतुस्तत्राऽतिव्याप्तिः, संयोगन द्रव्याभावस्य संयोगन प्रमेयसामान्याभावस्य चैक्यात् साध्यतावच्छेद्कसंयोगसम्बन्धेनाऽवन् चिछकं यत्प्रमेयनिष्ठं प्रतियोगितवं तत्सामान्यग्र्न्यत्वाऽप्रसिद्धाईदशाभावस्य लक्षणाऽत्रयकत्वेन साध्यतावच्छेद्कसंयोगसम्बन्धेन घटाभावस्येव सौलभ्यात् तत्प्रतियोगितासामान्यश्न्याऽ वृत्तिभिक्तत्वस्य साध्यतावच्छेद्के सत्वात् , अतः प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धाः विच्छक्तत्वसपद्दाय तत्सम्बन्धाविच्छक्तप्रतियोगिताकत्वमेवाऽभावे विवक्षणीयम् , तथाच संयोगन घटाभावस्य लक्षणघटकत्वेऽपि तिक्षक्षितघटीयसंयोगसम्बन्धाविच्छक्तप्रमेयत्वावः चिछक्तप्रतियोगित्वाभावाऽप्रसिद्ध्योक्तस्यले नातिव्याप्तिः, एवं सित साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छक्तप्रतियोगित्वाभावाऽप्रसिद्ध्योऽसम्भवभिया समनियताभावयोरैक्यानभ्युपगमः स्वीकार्य इत्यादः । तन्मन्दम् । समवायसम्बन्धाविच्छक्तप्रतियोगितासामान्यग्र्न्यत्वाऽप्रसिद्धाऽभावान्तरप्रतियोगितानतिरिक्तवित्तिभिक्तत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वेन समवायेन प्रमेयसाध्यकवाच्यत्विदिद्यावितव्याप्तिवारणाय यद्धमेव्यापकतावच्छेदकं तादशप्रतियोगिताः त्वं तद्धमं एव पारिभाषिकावच्छेदक इति वक्ष्यमाणविवक्षणेन तत्रातिव्याप्तिवारणसम्भवे तद्वारणाय तादशप्रयासस्याऽनुचितत्वादिति । उक्तरीत्या महानसीयविद्धसंयोगेन वह्नयभाव मादायाऽव्याप्तितादवस्थाच ।

परे तु प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्विनेवेशोप द्रव्यसाध्यक्वयभिचारिण्यतिव्याप्तिवारणायाऽभावे साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छित्रप्रतियोगिताकत्वक्विक्षस्याऽऽवश्यकत्या विद्वप्रतियोगिकसंयोगेन विद्वसाध्यकधूमहेतुकस्यलेऽव्याप्तिः ताहश-

संयोगेन घटाभावस्य तादशसम्बन्धेन यावत्वावच्छिन्नाभावस्य चैक्येन विह्वप्रतियोगिकसंयो• गसम्बन्धावच्छिन्नघटाभावनिरूपितस्सम्बन्धावच्छिन्नयावत्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वाभावाऽप्रसि-द्धेरित्याहुः ।

के चित्त प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नस्वानिवेशेऽपि प्रतियोगित्वामा । वप्रतियोगितावच्छेदकस्वस्य संयोगसम्बन्धावच्छिन्नस्वेऽपि स्वीकारेण गौरवादतोऽभावे एव साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरवं निवेश्यम्, तथाच तद्यक्तिनिक्षितत्वप्रति-योगितात्वोभयधमस्येव प्रतियोगितावच्छेदकस्वामिति न गौरविमिति । तदपि मन्दतरम् । प्रतियोगित्वाभावस्यपि प्रतियोगितावृत्तसुमयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगित्वाभावार्थकत्या प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वाभावार्थकत्या प्रतियोगितावच्छेदकस्वस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नस्वे विरहात् । वस्तुतस्तु संयोगन घटाभावस्य संयोगन घटघटान्यप्रमेयोभयाभावस्यव्यवस्य घटाभावनिक्षपितसंयोगेन घटः घटान्यप्रमेयोभयस्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वामावाऽप्रसिद्धाऽच्याप्त्यापत्तः, घटीयसंयोगेन प्रमे-यसामान्याभावस्य चोपळक्षणत्वादिति दिक् ।

ननु विशिष्टसत्ताभाववान् गुणत्वादित्यादावव्याप्तिः, साध्याभावस्यापि सत्ताह्रपतया है तुसमानाधिकरणत्वेन तिन्निक्षिपतप्रतियोगित्वाभाववति साध्यतावच्छेदकस्याऽवृत्तित्वात् । न च हेत्वधिकरणनिरूपितवृत्तितावच्छेदकीभूताऽनुयोगितानिरूपितत्वं प्रतियोगितायां निवेदय-मतो नाडन्याप्तिरिति वाच्यम् । घटघटाभावत्वोभयाभाववान् घटत्वादित्यादावन्याप्त्यापत्तेः, तत्र हेरविषकरणनिक्षितवृत्तितावच्छेदकीभूतघटाभावत्वक्ष्यानुयोगितानिक्षितसाध्यानिष्ठप्र-तियोगित्वाभाववति साध्यतावच्छेदकस्याऽवृत्तित्वात् । न च तादशानुयोगिताविशिष्टत्वमेव स्वनिक्षितत्वस्वाश्रयनिक्षितत्वाभयसम्बन्धेन प्रतियोगितायां निवेश्यम् , तावतैवोक्तदोषः वारणादिति वाच्यम् । घटाभावत्वघटाभावोभयाभाववान् पटत्वादित्यत्राव्याप्त्यापत्तेः । तत्र हेत्वधिकरणवृत्तितावच्छेदकघटाभावत्वह्रपानुयोगिताविशिष्टत्वस्य साध्यनिष्ठप्रतियोगितायां सत्त्वात् । न च स्वाश्रयनिकापितत्वस्वनिष्ठानुयोगित्वानिकापित प्रतियोगितायां निखिलप्रमेयः निरूपित्रत्वेन स्वनिष्ठानुयोगिरवानिरूपितत्वविरहेण प्रमेयाभावाभावत्वरूपहेरवधिकरणवृत्तिता। वच्छेदकानुयोगिताविशिष्टत्वविरहेण घटाभावस्य लक्षणघटकत्वादतोऽनुयोगितावै • स्वनिष्क्-पितस्वस्वनिष्ठानुयोगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्मावच्छित्रानिरूपकतानिरूपितानिरूप्यतावत्वाभावव-त्वोभयसम्बन्धेन, तथाच प्रमेयाभावामावत्वत्वेन प्रमेयाभाविनष्ठप्रतियोगितात्वेनैव निरूप्य निरूपकभावः, न तु प्रमेयाभावाभावत्वानिष्ठतद्यक्तित्वेन प्रमेयाभावनिष्ठप्रतियोगि. तात्वेनेति तत्र साध्याभावस्यापि लक्षणघटकत्वेनोक्तातिन्याप्तिविरहात् । एवं च हेत्व-धिकरणकृतितावच्छेदकघटाभावत्वरूपानुयोगिताविशिष्टत्वस्य घटीयसंयोगसम्बन्धावच्छिन्नः प्रमेयत्वावाच्छिन्नप्रतियोगितायां विरहेण कुतोऽप्रसिद्धिरिति चेन । समनियताभावयोरैक्यान-भ्युपगमाचेत्यत्र चकारस्याऽनुक्तसमुचयार्थकत्वादेतादशविशेषणदानेऽपि अन्याप्तिवारणं सम्भ-वतीति ध्येयम् । समनियताभावयोरैक्यानभ्युपगमादिवदभावाभावस्याऽतिरिक्तत्वमेव, तथा-च विशिष्टसत्ताभाववान् गुणत्वादित्यत्राऽव्याप्तिविरहात् । हेतुविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिबुद्धौ वि-शिष्टप्रतियोगिकसंसर्ग एव भासते, तथाच व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थले हेतुसमानाधिकरणत्वं

प्रतियोगिमताप्रह्विरोधिताघटकसम्बन्धेन वाच्यम् , विशिष्टसत्ताभाववान् गुणस्वादित्यादौ उक्तविरोधिताघटकः सम्बन्धः विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकसमवाय एव तेन सम्बन् न्धेन साध्याभावस्य सत्तारूपस्य हेतुसामानाधिकरण्यात्राज्याप्तिरिति । वस्तुतस्तु हेत्वधिक-रणष्ट्रित्तःवं यद्धर्माविच्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नं तद्धर्माविच्छन्नप्रतियोगितात्वांविच्छिः षाभाववद्वात्तित्वं निवेश्यम् , तथाच विशिष्टसत्ताभाववान् गुणत्वादित्यादौ नाऽव्याप्तिः । न च तथापि घटीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितायां घटत्वाविच्छन्नत्वविरहास्कृतोऽप्रसिद्धिः रिति वाच्यम् । घटघटान्यप्रमेयोभयाभावीयसंयोगसम्बन्धावाच्छनप्रातियोगितायां घटत्वाव-च्छित्रप्रतियोगितात्वसत्वात्तमादायैवाऽप्रासिद्धिरिति । नचोक्तवृत्तित्वं यद्धर्मावच्छित्रप्रतियोगिता-काभावत्वाविच्छन्नं तद्धेमेतर्धर्मानविच्छन्नप्रतियोगितासामान्यशून्याऽवृत्तित्वं निवेर्यम्, तथा-चाऽप्रसिद्धिवरह इति वाच्यम् । एतल्रक्षणस्याऽभावघटकतया तद्धर्मातिरिक्तयर्मानवच्छित्रः प्रीतयोगिताकाभावनिक्षितप्रतियोगितावच्छेदकधर्मावाच्छन्नप्रतियोगितासामान्यग्रून्याऽवृतिः स्वस्यैव फलितार्थत्वात् , तथाच विद्वमान् घूमादित्यादौ घूमाधिकरणवृत्तित्वं घटत्वाविच्छिन्न । संयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावत्वावािच्छनं भवति तद्धमीत्मकघटत्वावािच्छन्नप्रति-योगिताकाभावनिरूपितघटीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रमेयत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावनिरूपि -तघटीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रमेयत्वावचिछन्नप्रतियोगिताकाऽभावाऽप्रसिद्धर्च्याप्तिभिया सः मनियताभावयोरैक्याभावः स्वीकरणीय इति ।

केचित्तु घटकालीनविहित्वाविच्छन्नप्रतियोगिकसंयोगेन विहसाध्यकस्थले विहित्वाविच्छन्न श्रीतयोगिकसयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकघटाभावस्य तादृशसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोग ताक्यावान्नास्तीत्यभावस्य समनियततया तादशसम्बन्धावाच्छन्नप्रतियोगिताकघटाभावनिह्न-<u> पितप्रतियोगित्वाभावाऽप्रसिद्धा</u> समनियताभावानामैक्यानभ्युपगमस्याऽऽवर्यकत्वात् । नतु घटकालीनसंयोगेन विद्वसाध्यकधूमहेतुकस्थले तादशसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकघटाभावस्य गुरुसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकतयाऽप्रसिद्धा साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्बस्य सा॰ ध्यतावच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावचिछन्नत्वयिकञ्चिद्धत्वधिकरणतानिह्नपितनिह्नपकता-वच्छेदकावच्छित्रत्वएतदुभयाभावरूपपारिभाषिकस्याऽऽवश्यकतया तत्र शुद्धसंयोगसम्बन्धावः च्छित्रप्रतियोगिताकघटाभावमादाय प्रसिद्धिसम्भवात् अनैक्यस्वीकारो निर्धकः । न च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धस्य न्यूनवारकपयाप्यानिवेशाद् घटकालीनसंयोगेन विक्वसाध्यकस्थले श्रद्धसंयोगेन घटाभावमादायवाऽव्याप्तिवारणं सम्भवतीति वाच्यम् । संयोगसमवायान्यतरः संबन्धन विह्नसाध्यकस्थले समवायसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकवह्यभावमादायाऽव्याप्ति-वारणाय तन्निवेशस्याऽऽवश्यकःवात् । न चैवं यत्किश्चिद्धेत्विधकरणनिष्ठाधिकरणतानि-क्षितिनक्षपकतायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वनिवेशस्याऽऽवर्यकतया महानसानु ध्मसाध्यकविह्रदेतुकस्थले साध्याभावीयप्रतियोगितायां च्छेदकसंबन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्य यिकश्चिद्धत्वधिकरणीभृतायोगोलकादिनिष्ठाधिकरः णतानिक्षितसाध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छित्रानिक्षपकत्वाऽप्रसिद्धा महानसादिक्षपयिति धिद्धे-त्विधिकर्णनिष्ठाधिकर्णतानिरूपितानिरूपकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नत्वस्य च द्वयोः सत्वादति- एकधर्माविच्छिन्नार्थकं चैकपद्मव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयनिस्कत्यभिना-येण। तथाविधाया एकधर्माविच्छन्ना प्रतियोगिता तत्सामान्यशून्याऽवृत्ति-त्वमिति योजनया यत्प्रतियोगिताया अवच्छेदकीभूतधर्माविच्छन्नानाधिकः रणत्वं हेतुमतस्तत्प्रतियोगिताया अवच्छेदकीभूतधर्माविच्छन्नप्रतियोगिता-सामान्यत्वं तत्रार्थ इति वस्तुगतिः। एकपदं शुङ्गप्राहिकतया तत्तद्भाव-

व्याप्तिरिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वविषयतानिक्षितिन्विषयता ताद्द्यनिक्ष्पकतावच्छेद्कावाच्छिन्नत्वविषयतानिक्षितिविषयता एतदुभयस्य प्रमीयन्विषयताप्रतियोगिकस्वक्षपसम्बन्धावाच्छिन्नाभावस्य केवलान्वयितया साध्याभावीयताद्द्यसम्बन्धावचिछन्नप्रतियोगितायां निराबाधादिति चेन्न । विष्ठमान् धूमादित्यादौ संयोगेन घटान्भावस्यापि संयोगेन घटाच्यान्यप्रमेयोभयाभावसमानियतत्या तदीयप्रतियोगित्वाभावाप्प्रसिख्याऽव्याप्तिर्द्वात् । नच ताद्द्याभावस्य घटाभावे एव पर्यवसानं सम्भवतीति वाच्यम् । न्यून्द्वतिधर्मस्य प्रतियोगितावच्छेद्कत्वास्वीकारात् । न च ताद्द्याभावीयप्रतियोगिता घट एव स्वीक्षयत इति न ताद्द्याभावीयप्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धिरित्ति वाच्यम् । तथासिति घटीयसं-योगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रमेयाभावीयप्रतियोगिताया घट एव सत्त्वेन प्रतियोगित्वाभावस्य प्रसिद्धिसम्भवेनाऽनेक्यस्वीकारे।ऽसंगतः स्यादतस्ताद्द्याभावप्रतियोगिता निक्षिः लप्रमेये इति मतेऽपि वा प्रसिद्धिदानिभिति जगदीशतात्पर्यवर्णनस्याऽऽवश्यकत्या घटघटान्यः प्रमेयोभयाभावीयप्रतियोगितामादायाऽप्रसिद्धिसम्भवादित्याहुः ।

वस्तुगतिरिति । अन्यथा समनियताभावैक्यमते घटाभावस्य घटीयसंयोगेन प्रमे यामावस्यैक्यात् घटाग्रभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणस्वविरहातप्रतियोगि-व्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावाऽप्रसिद्धाऽसंभवः स्यादिति भावः । अनुगमस्तु हेत्वधिः करणवृत्तिप्रतियोगिताविशिष्टस्वम्। हेस्वधिकरणवृत्तिस्वं च प्रतियोगित्वे स्वावच्छेदकावच्छिन्ना-धिकरणत्वसम्बन्धाविच्छन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वसम्बन्धेन । वै० स्वाः वच्छेदकाविच्छन्नप्रतियोगितात्वसमानाधिकर्णोभयाऽवृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावकू-टबद्वत्तित्वसम्बन्धेनं, अन्यथाऽत्र यत्तर्थयोारननुगमादु घटामावीयप्रतियोगिताव्यक्तीः यत्प-देनोपादाय तःप्रतियोगितावच्छेदकीभूतधर्मावच्छित्रप्रतियोगिःवाभावाधिकरणनिकापितवृत्ति। त्वाभाववद्धर्मभेदस्य धूमत्वादौ सत्त्वेनाऽतिव्याप्तिः स्यात्, तथाच हेत्वधिकरणवृत्तिभेदीय-प्रतियोगितानिह्निपतपरं(१)पराऽवच्छेदकतावदुव्यक्ति(२)निह्निपत, ( परम्परा ) अवच्छे-दक्तावद्धर्माविच्छित्रप्रातियोगित्वं नास्तीति प्रथमाभाविनवेशात् ( तथाच तादशाभाववदः वृत्तित्वम् ) ( प्रतियोगितानिह्मपितपरम्पराऽवच्छेदकता च-अधिकरणत्वनिष्ठावच्छेदकतानि-रूपितनिरूपकःवानष्ठावच्छेदकतानिरूपितावच्छिन्नत्वसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकता प्राह्या ) हे-रवधिकरगृशतिमेदश्च तःप्रतियोगितानिक्षितावच्छेदकतावद्धर्मनिष्ठावच्छेदकतानिक्षितानि-रूपकतानिरूपिताधिकरणतावान्नेति प्रतीतिसाक्षिकः ।

एवं च हेरवधिकरणवृत्तिमेदीयप्रतियोगितानिक्विपतपरम्परावच्छेदकतावद्वयक्तिनिक्विता-

<sup>(</sup>१) निरूपितत्वसम्बन्धावच्छित्र।।

प्रवेशार्थमिति तु रिक्तं वचः, तिश्ववेशे हेतुसामानाधिकरण्यप्रवेशस्य वैय-धर्यात्। (यितकचित्पदेनव तहामात्) इति ध्ययम्।

वच्छेदकतावद्धमार्वच्छिन्नप्रतियोगितवन्नास्तीति सामान्याभावस्य धुमादौ धूमवान् वह्वेरित्यादावतिव्याप्तिविरहात् । अथात्र वह्विमान् धूमादित्यादौ यत्प्रतियोगितापदेन महानसीयवह्रयभावीयप्रतियोगिताया अपि धर्तुं शक्यत्वेन महानसीयवह्रयभावीयप्रतियोः गिताकपतद्यक्तिनिक्विपितावच्छेदकतावद्धमीवच्छिन्ननिक्वपकतानिक्वपिताधिकरणतावान्नेति भे दस्य हेत्विधकरणवृत्तितया तदीयाप्रतियोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकतावद्यक्तिनिरूपितावच्छे । दकतावद्वित्वरूपधर्माविच्छन्नप्रतियोगित्वनास्तीत्यभावस्य वन्ह्यादौ विरहेण।ऽव्याप्तिरतो यस्प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणस्वावीशिष्टप्रतियोगिताकभेदवत्त्वं वै • स्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्वाभिन्ननिष्ठावच्छेदकत्वानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन, एव-मिप वह्नचभावीयप्रतियोगितावच्छेदकीभूतविह्निःवावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्त्वस्य धिकरणेऽसत्वादुक्ताऽव्याप्तितादवस्थ्यामिति चेद् । यत्प्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टनिरूपकः ताकाधिकरणविशिष्टप्रतियोगिताकभेदवत्त्वं निवेशनीयम् , निरूपकतायामवच्छेदकतावै० स्वनिरूपितत्व-स्वभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन । न चैवमपि दण्डिमान् द्रव्यत्वादित्यादौ साध्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्याऽनेकतया दण्डावच्छिन्ननिरूपक-तायामेकदण्डनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वाऽपरदण्डनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वयोः नुयोगिताविशिष्टत्वमेव निरूपकतायां विवक्षणीयम् स्वावच्छेदकेतरधर्मानवच्छिन्नत्वसम्बन् न्धेन । यद्यपि अधिकरणभेदेन अधिकरणताया भेदाद् विहत्वाविच्छन्नानिरूपकतानिरूपिततः दधिकरणःवाविच्छन्नप्रातियोगिताकभेदमादाय धूमेऽव्याप्तिः, तथापि यत्प्रतियोगितावः च्छेदकीभूतधर्मावच्छिन्ननिह्नपकताकाधिकरणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदकूटवत्वनिवेशेनैव वारणामिति ।

केचित्त हेरविधिकरणवृत्तिभेदीयपरम्परावद्यक्तिनिक्विपतावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोः
गिताकपर्याप्ययुयोगितावच्छेदकहपाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकतानिक्विपतत्वप्रतिः
योगिरवं नास्तीति निवेशात् महानसीयवन्द्यभावीयप्रतियोगिताकपताद्दशभेदियप्रतिः
योगितानिक्वितपरम्परावच्छेदकतावच्छेदकतावद्यक्तिनिक्विपतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोः
गिताकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकमहानसीयत्वविक्वित्वगतद्वित्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावः
चिछ्वकताकमहानसीयवन्द्यभावीयप्रतियोगित्वाभावस्य पर्वतीयवद्वयादौ सत्वेन तद्वतित्वस्य विक्वित्वादौ सत्वात् । न च घटाभावीयप्रतियोगिताकपत्रव्यक्तिनिक्विपतावच्छेदकतावावचिछन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकघटत्वगतैकत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिः
कविद्विघटोभयाभावीयप्रतियोगितानिक्विततद्वच्छेदकताकविद्वघटोभयाभावीयप्रतियोगित्वाः
भावस्य वद्वौ विरहेणाऽव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादशानुयोगितावच्छेदक्विभूतक्वपावः
चिछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिक्वितप्रतियोगित्वननास्तीत्वभाविनः
विश्वात् विद्विष्यदोभयाभावीयप्रतियोगितायां घटत्वगतैकत्वावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिः
कावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिक्वितप्तित्वाचिछन्नानुयोगिताकपर्यापिः

ताकपर्याप्तिनिष्ठप्रमेयत्वाविच्छन्नप्रतियोगितावरवस्य निखिलावच्छेदकतायां सत्त्वेन ताहंशाः

पच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वाऽप्रसिद्धाऽसंभवः एकधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताया ऐक्यात्

इति चेद् । पर्याप्तिप्रतियोगिता तत्प्रतियोगितानिह्णितावच्छेदकतात्वाविच्छन्ना विवक्षणीः

या , उभयावृत्तिधर्माविच्छन्ना वा विवक्षणीया अतो न कोपि दोषः । उभयसाध्यके व्यभिचारिणि ताहशद्धित्वाविच्छन्नातुयोगिताकपर्याप्तिनिष्ठउभयावृत्तिधर्माविच्छन्नतत्वद्वच्छेः

दकतानिष्ठतत्व्यविक्तत्वाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिह्णितत्वस्य उभः

याभावीयप्रतियोगितायां सत्त्वात् तत्रोभयाभावीयप्रतियोगितामादायातिव्याप्तिवारणम् ।

न च विद्वघटोभयाभावीयप्रतियोगिताह्यात्वापित्वाद्वस्य प्रन्यकारेण दूषितत्वादिति प्राहुः ।

अथ हेत्वाधिकरणवृत्तितादशाधिकरणतावात्रेति भेदनिवेशे तद्रूपत्रान् रसादित्या-तद्पाभावीयप्रातियोगिताक्ष्यतद्यानितनिक्षितावच्छेर्कतावद्धमीव-वांच्छन्नानिरूपकतानिरूपिताधिकरणतावान्नेति भेदस्य ताहशाधिकरणताश्रयीभूततद्यक्तिनेति भेदे पर्यवसानसम्भवात् तद्रूपाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्राधिकरणस्वापेक्षया घवात्तद्घटनिष्ठतद्याक्तित्वे एवाऽवच्छेदकत्विमिति तादशभेदस्य गुरुधर्मावच्छन्नप्रतियोगिता-कतयाऽप्रसिद्धा व्यवस्यन्तरमादायाऽतिव्याप्तिरिति चेत्र । हेत्वधिकरण इतितावच्छेदकीभूनं यत्ताहशाधिकरणतासमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकभेद्त्वावाच्छन्नानुयोगि-ताकपर्याप्तिककूटस्वं तादशकूटस्वप्रातियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानिरूपितपरम्पराव्यक्तिस्वनिष्ठाः वच्छेदकतासमानाधिकरणावच्छेदकतानिक्षपितपरम्पराप्रतियोगितात्वनिष्ठावच्छेदकताकप्राति-योगिकाभावविवक्षणान्न कोपि दोषः । न च तद्रूपवान् रसादित्यादौ तादृशकूटाऽप्रसिद्धाऽ-तिन्याप्तिः, घटत्वानिष्ठावच्छेदकताभिन्नघटत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नतद्यक्तित्वानिष्ठःवच्छेदक-ताभिन्नावच्छेदकःवानिक्षिपततवाक्तिःवनिष्ठावच्छेदकतानिक्षिपतप्रतियोगिताकभेदनिवेशे कूट-स्य प्रसिद्धाविप यत्र घटादिरेवहेत्वधिकरणं तत्र घटभेदस्यापि कूटान्तर्गतत्या हेत्वधिकरण-तायां कूटत्वमनिवेश्य पूर्ववद्त्रापि निवेशात । अथवा समवायत्वाविच्छन्नसंसर्गताभिन्नसं योगःवावच्छिन्नसंसर्गताभिन्नतादारम्यत्वावच्छिन्नसंसर्गताभिन्नसंसर्गतानिक्रिपततादारम्यत्वा विच्छन्नसंसर्गतानिह्मपितप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिनिवेशान्न दोषः ।

#### सदिप्पणटीकासमेता ।

57

स्वविरहात् । एतत्कल्पस्य निवेशस्तु हैत्वधिकरणवृत्तितावच्छेद्कक्टरवप्रतियोगिकपर्याप्य-नुयोगितानिकापितपरम्परावच्छेदकतावरप्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितासामा-न्यस्म्याऽवृत्तित्वमिति फलितार्थः । कूटत्वं च यत्मितयोगितावच्छेदकावच्छित्रनिक्षपकताका-धिकरणतावद्वत्युभयावृत्तिधर्मावच्छितप्रतियोगिताकभेदत्वावच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिकक्ट्र-स्वमित्याहुः ।

अपरे तु उक्तातिव्याप्तिवारणाय यत्प्रतियोगितावच्छेदकीभृतधर्मावच्छिन्नीन्हपकताका-धिकर्णतावृत्युभयावृत्तिधर्माव्चित्रतावच्छेदकताभिन्ना घटपटोभयत्वानिष्ठावच्छेदकताभिन्ना पटमठोभयत्विनष्ठावच्छेदकताभिन्ना सती तादात्म्यत्वाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्ना याऽवः च्छेदकता तदनिरूपकप्रतियोगिताकभेदत्वावच्छिन्नातुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वावच्छिन्नवत्त्वं हेत्वधिकरणे निवेश्यम्, तथाचोक्तव्यभिचारिणि उक्ताधिकरणतानिष्ठतद्यक्तित्वाविद्य-च्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदपटघटोभयत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदपटमठोभ-यत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदकूटमादाय नातिन्याप्तिः । न च न्यासज्यकृत्तिधर्मा-विच्छन्नप्रतियोगिताकभेदस्य केवलान्वयिःवसते घटभिन्नं पटःवादिलादावच्याप्तिः, भेदकूटाः न्तर्गतः घटपटोभयत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकभेदोऽपि भवति तस्य हेत्वधिकरणेऽसत्त्वादिति वाच्यम् । उक्ताधिकरणतावृत्युभयावृत्तिधर्माविच्छन्नावच्छेद्कताभिन्नतादात्म्यत्वाविच्छ-न्नावच्छेदकताभिन्नसम्वायत्वावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्नसंयोगत्वावच्छिन्नावच्छेदकताभि न्नस्वह्रपत्वावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपकप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्नान्-योगिताकपर्याप्तिककूटत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपटत्वाभावस्यापि कूटान्तर्गतत्वेनोक्ताव्या-श्तितादवस्थ्यामिति वाच्यम् । पटत्वत्वनिष्ठावच्छेदकतायास्तद्वच्छेदकताभिन्नत्वानाव्याप्तिः । तद्रप्वान् रसादित्यत्र तद्रप्रवावचिछनाधिकरणताव्यक्तिनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदः स्य तत्तव्यक्तिमित्रष्ठसमवायसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावस्वरूपसम्बन्धाविच्छन्न-प्रतियोगिताकात्यन्ताभावकूटस्य हेत्वधिकरणे सत्त्वान्नाव्याप्तिः। अथ यत्र स्वरूपसम्बन्धाव-च्छित्राधेयतासम्बन्धेनाभावस्य साध्यताऽभावभेद्वाच्यत्वान्यतरत्वस्य हेतुता तत्रातिव्याप्तिः। न च स्वरूपत्वाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्नत्वमनुपादेयमेवेति वाच्यम् । यत्र पर्वतत्वाविच्छः न्नान्योगिताकसंयोगसम्बन्धेन वहेः साध्यता पर्वतपर्वतावयवान्यतरत्वस्य हेतुता तत्राति च्याप्तिस्तत्र वह्नयभावप्रतियोगितावच्छेदकाधिकरणतावतः पर्वतस्य पर्वतावयवे समवायेन सत्वात । एवं वहेर्यत्र तादारम्येन साध्यता तत्र वहिपर्वतान्यतरत्वहेतावातिव्याप्तिः भेदप्रतियोगितावच्छेदकावचिछन्नाधिकरणतावता वहैः संयोगेन पर्वते सत्त्वादिति चेन्न । उक्ताधिकरणतावृत्युभयावृत्तिधर्मावच्छित्रावच्छेदकतााभिन्नतादारम्यत्वावच्छिन्नावच्छेदकता भित्रस्वरूपसमवायोभयत्वाव च्छिनावच्छेदकताभिन्नस्वरूपसंयोगोभयत्वावच्छिन्नावच्छेदकता भिन्नावच्छेदकरवानिरूपकप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिककूटरवाच्छित्रस्व तथाचोक्तरसहेतुकव्यभिचारिणि तद्रपत्वावच्छित्राधिकरणताव्यक्तिमः द्धंद-उक्तव्यक्तिमन्निष्ठस्वरूपसमवायोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावस्वरूपसं-योगोभयसम्बन्धाविच्छन्तप्रतियोगिताकतादशव्यिक्तमद्खन्ताभावकूटमादाय नातिव्याप्तिः ।

६ अ० नि०

तादारम्यः वाविच्छन्नावच्छेदकताभिन्नः वानिवेशे उक्ताधिकरणताव्यक्तिमनिष्ठतादारम्यसम्बन्नधाविच्छन्नप्रतियोगितायामुक्ततादारम्यः वाविच्छन्नावच्छेदकतानिक्षपकः वाताद्वारम्यः वाविच्छन्नावच्छेदकः तात्वाद्वारम्यः वाविच्छन्नावच्छेदकः तायां तदवच्छेदकः ताभिन्नः वाचासम्बन्धस्मये विच्छन्नावच्छेदकः तायां तदवच्छेदकः ताभिन्नः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्यस्मयः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्यस्मयः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्यस्मयः वाचासम्बन्धस्मयः वाचासम्यस्यस्यसः वाचासम्बन्धस्मयसः वाचासम्यस्यसः वाचासस्यस्यसः वाचासस्यसः वाचास

अथ यस्प्रतियोगितावच्छेदकीभूतधर्मावच्छिन्नानधिकरणस्वं हेतुमत इत्याद्यभिधाने विद्विमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, तथाहि-सहानसीयविद्वाविच्छन्नप्रतियागितावच्छेदकी-भृतधर्माविच्छिन्नानधिकरणत्वस्य हेतुमति सत्त्वात्तत्प्रतियोगितावच्छेदकीभूतविहित्वाविच्छन्न-प्रतियोगिताःवावच्छिन्नाभाववद्वृत्तिःत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वादिति चेन्न । तत्प्रतियोन गितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रीतयोगिताकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकरूपवृत्तित्वस्य तायां निवेद्यत्वात् । रूपवृत्तित्वं च स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यमुयोगि-तावच्छेद्कत्वसम्बन्धेत । अत्र न्यूनवारकमात्रानिवेशे महानसीयत्ववाहित्वगतद्वित्वाव • च्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावच्छेदकताका या प्रतियोगिता सा महानसीयविक्षमहानसीयव-हिभिन्नप्रमेयोभयाभावीया प्रतियोगितापि भवति तद्भावाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिः । अथवा मह नसीयवह्रयभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय हेत्वधिकरणवृत्तिभदीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परा-वच्छेदकतावस्प्रतियोगितावच्छेदकीभूतधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितासामान्यसून्याऽवृत्तिस्वं निवे इयम् , तेन नाऽव्याप्तिः । नचात्र विशिष्टसत्ताभावमादाय सत्तावान् जातेरित्यत्राऽव्याप्तिः, इष्टरवात् अतएव सत्तावान् जातेरित्यादिनोक्तं द्यीधितिकारेण । अथवा हेरवधिकरणवृत्तिमे दीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्पराऽवच्छेदकतावस्प्रतियोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिता-यामवच्छेदकताविशिष्टान्यस्वं निवेशनीयम् । वै० स्वनिरूपितःवस्वभिन्नावच्छेदकतानिरू-पितत्वोभयसम्बन्धेन ।

नन्वत्र यस्त्रितयोगितावच्छेद्कावच्छिन्नानधिकरणस्वं हेतुमतस्तर्त्रितयोगितास्वावच्छिन्
न्नाभाववदवृत्तिस्वं निवेश्यम्, न तु तस्त्रितयोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितास्वावच्छिन्
न्नाभाववदवृत्तिस्वम्, गौरवात् इति चेन्न । धृमवान् वहिरिस्यत्राऽतिक्याप्तिः, प्रातयोगिमेन्
देन प्रतियोगिताभदातस्त्रितयोगितामध्ये तद्धुमात्मकप्रतियोगितापि भवति "यस्पदेन यस्या प्रतियोगिताया उपादानं तच्छून्यस्वस्याऽपरस्थुमे सुलभरवेन"तस्त्रितयोगितास्वावच्छिन्
न्नाभाववति अपरधृमे धृमस्वस्य वृत्तिस्वादतस्तदुक्तम् । एवं तस्त्रितयोगितानिह्नपकाभावयिन
प्रतियोगित्वं नास्तीत्यभावनिवेशे समनियताभावानामैक्याद् घटाभावस्य घटीयसंयोगसम्बन्धिवियोगित्वं नास्तीत्यभावनिवेशे समनियताभावानामैक्याद् घटाभावश्यप्रतियोगित्वस्य सवेत्र सत्त्वेनाऽभावाऽप्रसिद्धाऽसम्भवापित्तिरिति । न च समनियताभावानामैक्यानभ्युपगमादिति स्वयमेव प्रन्थकृत्तं पूर्वमभिहितमिति वाच्यम् । समनियताभावानामैक्यानभ्युपगमादिति स्वयमेव प्रन्थकर्त्त्रयर्तिकचित्पदघटितव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयलक्षणाभिप्रायेण । एतस्वक्षणस्योभयमते एव निर्होषस्वादिति । किंच तस्प्रतियोगितानिह्नपितावच्छेदकतावानेतिः
भेदे एव तास्पर्यवर्णनेन गौरवानवकाशादिति ।

अथ तद्यक्तिसाध्यकव्यभिचारिणि तत्प्रतियोगितावच्छेदकीभृतधर्मावाच्छन्नप्रतियोगिन

स्वं नास्तीत्यभावस्य प्रतियोगिताक्षपतद्यक्तिनीस्तीत्यभावे पर्यवसानात् तादृशप्रतियोगितं नास्तीत्यभावस्य गुरुधमीविच्छन्नप्रतियोगिताक्षतयाऽप्रसिद्धाऽभावान्तरमाद्याऽतिच्याप्तिरिति
चेत्र । तादृशप्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्मनिष्ठानिरविच्छन्नावच्छेद्दकताकप्रतियोगिताकामावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककृत्रत्वाविच्छन्नवद्गुतिस्वं नास्तीति द्वितीयाभावानिवेशे तत्प्रतियोगितावच्छेदकीभृतधर्माविच्छन्नप्रतियोगितवं नास्तीत्यभावस्याऽप्रसिद्धावि प्रतियोगिताच्यक्त्यचिक्तर्गस्तीत्यभावमाद्यायाऽतिव्याप्तेच्युद्धासादिति । न च प्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिधमाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावकूटाधिकरणाऽप्रसिद्धः, प्रात्योगिताव्यक्तस्यभावस्य अभावच्यक्त्यभावस्यं च कृटान्तर्गतत्वास्प्रतियोगितायाः प्रतियोगितद्भावोभयस्वक्तपत्वादिति वाच्यम् । प्रतियोग्यात्मकप्रतियोगिताव्यक्तरेव निवेशात्, तथाच प्रतियोगिताविशिष्टान्योभयावृत्तियो धर्मस्तद्विच्छन्नप्रतियोगिताकाभावकूटिनवेशात् । वै० स्ववृत्तित्वस्वनिक्त्यक्षभाववुत्तित्वोभयसम्बन्धेन, एवं चाऽभावनिष्ठतद्यक्तित्वे अभावात्मकप्रतियोगितावृत्तित्वस्वनिक्त्यक्तः
स्वक्ष्याभाववृत्तित्वसत्त्वेन प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्विद्रहात् । प्रतियोगितिष्ठव्यक्तित्वे प्रतियोगितावृत्तित्वसत्त्वेन प्रतियोगितावृत्तित्वसत्त्वे प्रतियोगितावृत्तित्वसत्त्वे प्रतियोगितावृत्तित्वसत्त्वे प्रतियोगिताविशिष्टान्यत्विद्दात् । प्रतियोगितिष्ठव्यक्तित्वे प्रतियोगिताविशिष्टान्यस्विदरहात् । प्रतियोगिताविशिष्टान्यस्वस्त्वनिद्देश प्रतियोगिताविशिष्टान्यस्वस्त्विद्वित्विद्वित्वस्त्वे प्रतियोगिताविशिष्टान्यस्विद्वित्वित्वित्वित्वित्वस्त्वे प्रतियोगिताविशिष्टान्यस्वस्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वस्त्वे प्रतियोगिताविशिष्ठान्यस्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्विति ।

यदि च स्वसमिनयत्वयासज्यवृत्तिधम्मं एव व्यासज्यवृत्तिधम्मप्रतियोगिकपृथ्याप्त्यनुः योगितावच्छेद्क इति मते ताहशाभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपृथ्याप्तिककृ्टत्विनेशासम्भव इति विभाव्यते, तदा ताहशाभाववृत्त्यभावीयपम्परावच्छेद्कतावत्कृ्टत्वावच्छिन्नवृत्तित्वन्नास्तीः वि विभाव्यते, तदा ताहशाभाववृत्त्यभावीयपम्परावच्छेद्कतावत्कृ्टत्वाभावाधिकरणिनेह्नपितत्वसत्त्वे तत्त्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वेषि सत्त्वात् न ताहशानिवेशः सम्भवतीति वाच्यम् । तथासिते ताहशाभावत्वावच्छिन्नपिह्नपक्तायाः ग्रुद्धाभावत्वावच्छिन्नपिह्नपक्तातो भिन्नतया ताहशिवशिष्टाभावत्वावच्छिन्निह्नपकतायाः ग्रुद्धाभावत्वावचिछन्निह्नपकतायाः गृद्धाभावत्वावच्छिन्नतिह्नपकताता । त्वादृश्विक्षपकताया ऐक्ये तु ताहशाभावत्वावच्छिन्निह्नपकतावच्छेद्कतात्वावच्छिन्नपृथ्याप्त्य- नुयोगितावच्छेद्कतात्वावचिछन्नप्रतियोगित।कप्रध्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्ति। त्वावच्छेद्कत्वाभावविन्नप्रतियोगित।कप्रध्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्ति। त्वावच्छेद्कत्वानिवेशान्यक्षानिह्नपक्तावच्छेद्कतात्वावचिछन्नप्रतियोगित।कप्रध्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्ति। त्वावच्छेद्कत्वानिवेशान्यक्षानिह्नपक्तावच्छेद्कतात्वावचिछन्नप्रतियोगित।कप्रध्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्त्यन्याप्ति। त्वावच्छित्वत्वानिवेशान्यक्षानिह्नपक्तावच्छित्वत्वानिवेशान्यक्षानिह्नपक्तावच्छित्वत्वानिक्षप्ति। ।

यद्यपि प्रमेयवान् वाच्यत्वादित्यादौ समवायेन साध्यतायां व्याभिचा-रिण्यतिव्याप्तिः, प्रमेयत्वाविच्छन्नाभावप्रतियोगितासामान्यशुन्यत्वाऽप्रसि-देः, तादशाभावस्य निरुक्तप्रतियोगितानवच्छेदकतायाः प्रमेयत्वे सत्त्वात् । तथापि तादशयतिकचिदेकाभावप्रतियोगितात्वं यद्धर्मव्यापक(१)तावच्छे

तावच्छेदकताःवावच्छिन्नपर्याष्ट्यनुयोगितानवच्छेदकत्वानिवेशात्, तथाच तादशानुयोगि तावच्छेदकत्वाभाववत्तादशरूपावच्छिन्नानुयोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकतासमानाधिक रणावच्छेदकतांनिह्नपितपरम्पराऽभावत्वानिह्नपकतावच्छेदकतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नपश्यीः प्त्य नुयोगितावच्छेदक रूपवृत्तितत्कूटत्वाभाववित्रष्ठिनिर्कपकतावृत्तिउभयावृत्तिधम्मीनिष्ठनिर्वः च्छित्रावच्छेद्कतानिह्णितअवच्छेदकतात्वनिष्ठावच्छेद्कतानिह्णितप्रतियोगिताकपर्थाप्त्य नुयोगितावच्छेदकःत्वाभावीयपरम्परावच्छेदकतावद्धम्मीवच्छिन्नाधिकरणवृत्तिःवज्ञास्तीत्यभाः वनिवेशात् । समुदायस्वस्य धीविशेषविषयतारूपत्वे तु तादशानुयोगितानिरूपितधीनिष्ठः निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकता।नि**रू**पितनिरवच्छिन्नावच्छेदकत्वाभावस्य नुयोगितानिकपितानिकपितत्वसम्बन्धाविछन्नधीनिष्ठावच्छेदकतानिकपितनिरवच्छिन्नावच्छे दकतावद्यक्तित्वे निवेशात् , तथाच हेत्वधिकरणवृत्तितावच्छेदकीभूनतत्कूटत्वाभाववाजिष्ठः निरूपकतावच्छेदकतात्वावीच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितानिरूपितनिरूपितत्वसम्ब-न्धाविच्छिन्नधीनिष्ठावच्छेद्कतानिरूपितनिर्वाच्छिन्नावच्छेद्कत्वाभाववत्प्रातियोगितावृत्युभ यावृत्तिधर्मनिष्ठावच्छेदकतानि रूपितपरम्पराऽअधिकरणतावृत्तिउभयावृत्तिधम्मीवच्छिन्नप्रति-योगिताकाभावत्वाविच्छन्ननिरूपकतावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिता र्दयतुयोगितानिरूपितधीनिष्ठावच्छेदकतनिरूपितानिरवच्छित्रावच्छेदकतावद्धम्मीनिष्ठावच्छे-दकतानि रूपितधीनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितविषयतात्विनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितानुयोगिताकप्र-र्याप्तिप्रतियोगितानि रूपितपरम्परानि रूपितत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कतानि रूपितनिरविच्छः न्नावच्छेदकतासमानाधिकरणावच्छेदकतानिरूपितपरम्पराप्रतियोगितावृत्त्युभयावृत्तिधर्माव च्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छिन्नानुयोगिताकाभावत्वावच्छित्रनिरूपरूकतावच्छेदकतात्वाः विच्छन्नप्रतियोगिता तन्निरूपकपर्याप्यनुयोगितानिरूपितधीनिष्ठावच्छेद्कतानिरूपितनिर्वा• चिछन्नावच्छेदकत्ववद्वृत्तितःकूटत्वाभाववन्निष्ठीनरूपकतात्वावच्छिनप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयो• गितानिक्षिपतभीनिष्ठावचछेदकतानिक्षितनिरवच्छित्रत्वाभावीयप्रतियोगितानिक्षिपतपरम्परा वच्छेदकतावद्कूटत्वावच्छिन्नाधिकरणानिरूपितवृत्तित्वं नास्तीति द्वितीयाभावनिवेश इति संक्षेपः ।

यद्धमंव्यापकतावच्छेद्कमिति । हेतुसमानाधिकरणतदभावनिरूपितप्रतिचोगिः दकं तस्वं विवक्षितम् । अस्ति च प्रमेयुःवव्यापकत्वं प्रमेयसामान्याभावप्रः

<sup>(</sup>१) नचैवं तद्धराभावप्रतियोगिःवाभावप्रतियोगितावद्धराभावप्रतियोगितात्वापेक्षया लाघवाचादृशपः तियोगितानिष्टतद्व्यक्तित्वस्येव कल्पनाचादृशाभावप्रतियोगितावच्चं विद्वत्वादिन्यापकतावच्छेदकमते।ऽसम्भव-इति वाच्यम् । स्वनिरूपितप्रतियोगित्वसम्बन्धेन यिकश्चिदभावो यद्धर्मन्यापक इत्यस्येव विवक्षितत्वादितिः भावः।

तात्ववृत्यभावीयपरंपरया निष्ठत्वसम्बन्धाविच्छन्नार्वच्छेदकतावद्धर्म एव पारिभाषिकावच्छे-दक इत्यर्थः । तादशप्रतियोश्वितात्ववृत्त्यभावश्च तद्धर्मवद्वृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं नास्तीति । ननु घटत्ववद्वृत्तिपटाभावनिरूपितप्रतियोगित्वाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वस्य प्रतियोगितात्वे सत्त्वेन घटाभावनिक्षिपतप्रतियोगितात्वेडिप सत्त्वात् , विशिष्टगुद्धानितरे कात् घटत्वादिकमपि न पारिभाषिकाऽवच्छेदकमिति पारिभाषिकावच्छेदकाऽप्रसिद्धाऽव्या-प्तिः । न च तद्भावनिरूपितत्ववैशिष्ट्यावच्छेदके तादृशाSवच्छेदकत्वाभावसत्त्वाच घट-त्वव्यापकत्वाऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । वैशिष्ट्यावाच्छन्नानुयोगिताकएकदेशवृत्यमावस्या-Sस्वीकारादिति चेन्न । तदभावनिरूपितप्रतियोगित्वं नास्तीत्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकताः त्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यन्योगितावच्छेदकरूपे तद्धम्बद्धत्यभावप्रतियोगितावच्छेदः कतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकत्वं नास्तीत्यभावनिवेशात् । एवं च घटाभावनिरूपितप्रतियोगितात्वगतसमुदायत्वे घटत्वबद्दृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वाव-च्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वाभावसत्वेन घटत्वे पारिभाषिकावच्छेदक स्वसम्भवात् । केचित्तु नन्दत्र कल्पे यत्र पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टधूमाभावस्य योऽभावस्तस्य साध्यताऽयोगोलकीयवहेर्हेतुता तत्र हेतुसमानाधिकरणयात्किञ्चिदभावान्तर्गतधूमाभावप्रति-योगितात्वस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टध्माभावाभावनिष्ठप्रतियोगितायामपि सत्त्वाद्विशिष्टान-तिरिक्तत्वात्तत्र साध्यतावच्छदेकव्यापकत्वसत्त्वात् । न चात्राऽव्याप्तिवारणाय हेतुसमाना-धिकरणाभावव्यक्तिविशिष्टप्रतियोगितात्वे यद्धर्भव्यापकतावच्छेद्कत्वं विवक्षणीयम् , प्रति-योगितायां वै॰ स्वतिरूपितत्वस्वानविद्यानविद्यानयसम्बन्धेन, तथा च साध्यनिष्ठप्रतियोगि तायां प्रतियोगित्वसम्बन्धाविद्यन्नधूमाभावनिष्ठावच्छेदकतानिह्नपितत्वात्राव्याप्तिरिति वा-च्यम् । धुमाभावप्रतियोगिताःवे साध्यतावच्छेदकव्यापकःवात् । तथाहि-साध्यवृत्तिर्योऽः व्यन्ताभावः स धूमाभावनिक्वितप्रतियोगितात्वावच्छित्राभावो न प्राप्तः, विशिष्टस्याऽनितिरि-क्ततया धूमाभावनिहापितत्वस्य साध्यनिष्ठप्रतियोगितायामपि सत्त्वादिति चन्न । व्यापकः ताघटकाभावपदेन अभावत्वसमानाधिकरणोभयात्रतिधर्मनिष्ठावच्छेदकताभिन्नेत्यादि अव च्छेदकरवानिक्षिका अभावितिशिष्टप्रतियोगितानिष्ठा या प्रतियोगिता तन्निक्षकाभावो वाच्यः। त्रतियोगितायामभाववै० उक्तोभयसम्बन्धेन । तथाचाऽभावनिष्ठप्रतियोगितायामभावविशि-श्रत्वाभावान्नाव्याप्तिरित्याहः ।

अथात्र विद्यामाव्यविद्याच्याप्तिः, तथाहि-हेतुसमानाधिकरणो यो यत्किञ्चदः भावः तद्ध्यामाव्यविक्षिपितप्रतियोगितात्वे विद्यवयापकतावच्छेदकत्वसत्त्वाद् "विद्वित्ववः ति तादशप्रतियोगित्वाभावसत्वेऽपि" विद्वित्वसमानाधिकरणोऽभावः स तद्ध्याभावीयप्रतियोगितात्वाविद्यामावो न प्राप्तस्तद्धयाभावीयप्रतियोगितात्वस्य गुरुत्या तदविच्छन्नाभाव।ऽप्रसिद्धः । न च तद्ध्याभावप्रतियोगितात्वाः विच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वच्छेदकत्वं न तद्धक्तित्वे कल्पयितुं शक्यते तद्धयविद्वे तर्शन्त्रियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाभावप्रतियोगितात्वाच्छन्नाधिकरणतया सार्वविरोधित्वं कल्पयते तद्वा नाऽव्याप्तिरिति वाच्यम् । यत्विञ्चिदमावान्तर्गतसंयोगप्रम्बन्धाव-

च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाभावस्तःप्रतियोगितात्वावच्छिन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवं लाघ-वाद् भावभेदःवे कल्पनीयम्, एवं च पूर्वोक्तयुक्त्याऽतिव्याप्तिरेवेति चेन्न । हेतुसमानाधिक-रणाभावे प्रतियोगितासम्बन्धेन यद्धर्मव्यापकःविववसणान्नोक्तदोषः ।

तथाच तादृशाभाववृत्तितद्धर्मवद्द् तिहेतुसमानाधिकरणाभावत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिः धर्मनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिरूपितव्यक्तिनिरूपितत्वयम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितप्रतियोगिताकाभावीयः क्रित्वयोगितानिरूपितप्रस्परानिरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकत्वं नास्तित्यभावीयप्रति योगितानिरूपितपरम्पराऽवच्छेदकताबद्धमं एव परिभाषिकावच्छेदकः साध्यतावच्छेदके तद्भे दिनेवेशात् । एवं च घटाभावे घटत्वसमानाधिकरणतादृशाभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परानिष्ठः स्पराऽवच्छेदकत्वाभावसत्त्वेन घटाभाववृत्तितादृशाभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परानिष्ठः त्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतावत्वस्य सत्वात् तद्भेदस्य विद्वत्वे सत्वेनाव्याप्तिविरहात् ॥

नचैवमि महानसीयवह्वयभावे महानसीयवहित्ववद्दृत्तिताहशाभावीयप्रतियोगितानिकः पितपरम्परानिक्षितत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कत्वसत्त्वात् महानसीयवह्वयभावदृत्यभावीन् यपरम्परानिष्ठत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कतावत्त्वस्य वहित्वादाविष सत्त्वेन विह्वमान् धूमाः दिखादावव्याप्तिरिति वाच्यम् । तथासति ताहशाभावीयप्रतियोगितानिक्षिपतपरम्परानिक्षितः त्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कतायां साध्यतावच्छेद्कतिद्तरोभयानविच्छन्नत्वानिवेशात् । अन्थेवं तद्यम्वचिच्छन्नावच्छेद्कत्वाभावसत्त्वात् तद्यक्त्रत्यभावक्ष्पत्त्यभाविच्छन्नावच्छेद्वत्वाभावसत्त्वात् तद्यक्त्रत्यभावक्षपत्त्रभावनिक्षितप्रति । योगित्वन्नास्तीत्यभावस्य तदभावनिक्षपितप्रतियोगिताकपतद्यक्तिन्तित्यभावे पर्यवसानसम्भन्वेन ताहशतदभावनिक्षपितप्रतियोगितवन्नास्तीत्यभावस्य गुरुधम्माविच्छन्नप्रतियोगितवन्नास्ती त्यभावीयप्रतियोगितवन्नास्तीत्यभाववृत्तितद्वमम्बद्वत्त्यभावप्रतियोगितवन्नास्ती त्यभावीयप्रतियोगितानिक्षपितपरम्परानिष्ठत्वसम्बन्ध्वचिच्छन्नप्रतियोगितवन्नास्ती त्यभावीयप्रतियोगितानिक्षपितपरम्परानिष्ठत्वसम्बन्ध्वचिच्छन्नावच्छेद्कतावद्धमो नेति भेदस्येन् व साध्यतावच्छेद्के निवेशात् । तद्धम्मवद्वत्त्यभावश्च प्रतियोगितासम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिः ताक्रतद्यक्तिक्षित्त्वाक्षार्तः, तथाच घटत्ववति प्रतियोगितवासम्बन्धेन घटाभावक्षप्रथक्तिस्त त्वभावस्य वृत्तः घटत्ववद्वत्त्यन्योग्याभावप्रतियोगित्वाभावस्य घटाभावे सत्त्वेन घटत्वे पारिभाषिकावच्छेद्कत्वसौळभ्यात् ॥

यदि च प्रातियोगिताया वृत्त्यानियामकतत्सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावाप्रसिद्धाऽ॰ सम्भव इत्युच्यते, तदा स्वनिक्षपितप्रतियोगितासम्बन्धाविच्छन्नतद्धाकिनिष्ठावच्छेदकताकप्रः तियोगिताकभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्यैव विवक्षणान्न कोपि दोषः । न च तत्र तादशभेदन्यक्तेः स्वनिक्षपितप्रतियोगितासम्बन्धेन तदभावाध्रयीभूतव्यक्तिनीति भेद एव पर्य्यवसानसम्भवेन व्यक्तित्वे भेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वकत्पने गौरविमिति वाच्यम् । तद्यक्तेः स्वक्ष्पतो भानात् इति ॥

अथ महानसीयवह्रयभावे महानसीयवहित्ववद्दुत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वाभावः सत्त्वात् तद्भावीयप्रतियोगितानिह्मपितपरम्परावच्छेद्कत्वाभावस्य वन्हित्वादावि सत्त्वेना

व्याप्तिः । तादशाभाववृत्यभावीयप्रतियोगितानिह्नंपितपरम्पराानिह्नपितस्वसम्बन्धाविद्यस्वन् च्छेद्कतायां साध्यतावच्छेद्कतादेतरोभयानविच्छन्नस्वनिवेशादेव तद्वारणिमिति तु न शंक्यम् । प्रमेयधूमवान्वह्नेरित्यादौ प्रमेयधूमवत्ववद्वृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेद्कत्वनास्तिर्यभावस्य गुरु-धम्माविच्छन्नप्रतियोगिताकत्याऽप्रसिद्धातिच्याप्तिभयेन यद्धम्मवद्वित्तेयोगितावच्छे दकतास्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधममिनिष्ठावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकाभावस्वाविच्छन्नातु । योगिताकपर्याप्तिकक्र्यत्वे तादशाभाववृत्तितावच्छेद्कत्वनिवेशस्यावश्यक्रस्वादिति चेन्न । ताद्दशाभाववृत्तितावच्छेद्कत्वायां साध्यतावच्छेदकत्वितरोभयानविच्छन्नस्वनिवेशान्न कोऽपि दोषः । अथवा तादशाभाववृत्युभयाभावीयप्रतियोगितानिह्नपितपरंपरानिह्नपितस्वसम्बन्धावविच्छन्नावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकत्वितरोभयानविच्छन्नस्वनिवेशान्न कोऽपि दोषः । अथवा तादशाभाववृत्युभयाभावीयप्रतियोगितानिह्नपितपरंपरानिह्नपितस्वसम्बन्धावविच्छन्नावच्छेदकता।निह्नपितावच्छेदकतात्वाविच्छन्नपर्याद्यनुयोगितावच्छेदकह्मपाभिन्नस्वस्य साध्यतावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याद्यनुयोगितावच्छेदकह्मपाभिन्नस्य वाकिञ्चद्वत्वावविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकह्मपाभिन्नस्य हेतुसमानाधिकरणाभावे निवेशात् , तथाच तादशाभाववृत्त्यभावीयपरम्परावच्छेदकतावद्वप्राभिन्नस्वमेव साध्यतावच्छे दक्रगतह्मे निवेशनित न दोष इति ॥

नन्वेवं महानसीयविहित्वगतरूपवृत्तिनिरूपकतावत्वे सति विहित्वगतवृत्तिनिरूपकतावन द्वृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य हेतुसमानाधिकरणभावे सत्त्वात् तद्भाववृत्तितादः शाभावीयप्रतियोगितानिहापितपरम्परावच्छेदकतावत्त्वस्य विह्नित्वगतैकस्वेपि सत्त्वात् तद्भेर दस्य साध्यतावच्छेदकगतह्रपे विरहेणाव्याप्तितादवस्थ्यम् , एवं विद्विवृत्तिमन्महानसीयविद्विवृत् त्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य महानसीयह्यभावे सत्त्वात् तदभाववृत्त्यभावीयपरम्य-रासाध्यतावच्छेदकतदितरोभयानवच्छिन्ननिह्नपितत्वसम्बन्धावच्छेदकतानिह्नपितावच्छेदकः तावत्वस्य विद्वत्वे सत्त्वात् तादृशावच्छेदकतावद्धमर्गे नेति भेदीवरहेणाव्याप्तिरिति । न च किञ्चिद्रपनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिरूपितवृत्तित्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वाः निरूपितनिरूपक्त्वनिष्ठावच्छेदकतेत्यादि सकलपदानामितरवारकपर्याप्तिनिवेशः। विद्वित्वगत एकत्वस्य किञ्चिद्रूपपदेनोपादाने तहुत्तिनिरूपकतावद्गुतिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य हेतुसमानाधिकरणाभावे विरहात्। महानसीयविहित्वगतहपस्योपादाने च तद्गृतिनिह्नपकतावद्गु-त्तिभद्रशितयोगितावच्छेद्कत्वाभावस्य हेतुसमानाधिकरणाभावे सत्त्वेपि तद्दृत्यभावीयप्रतियोः गितानिहापेतपरम्परावच्छेदकतावत्वस्य तादशह्ये एव तद्भेदस्य साध्यतावच्छेदगतएकःवे सत्वात् तादशद्वित्ववृत्तिनिरूपकतावत्वे सति तादशएकत्ववृत्तिनिरूपकतावद्वृतिभेदप्रतियोगि तावच्छेदकरवाभावीयअधिकरणानिष्ठावच्छेदकतायां किश्विद्रूपनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकः रवानिक्षपितवृत्तित्वनिष्ठावच्छेद्कताभिन्नावच्छेद्कत्वानिक्षपितनिक्षपकत्वानिष्ठावच्छेद्तााभिन्नअ-पररूपवृत्तिनिरूपकतानिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वसत्त्वेन ताहरानिवेशाकान्तत्वविरहात्र तदः भावमादायाव्याप्तिः । एवं यद्धम्मवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्यापि किश्चिद्धम्मं-निष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकरवानिक्षितेत्यादिकमेण निवेशे विद्वशित्मन्महानसीयविद्वर त्तिभदप्रतियोगिताकाभावीयपरम्परया निरूपितत्वसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतायां

### जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

म्मीनिष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽपरधर्ममीनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वसत्त्वेन ताहशनिवेशाकान्तत्व-विरहान तदभावमादायाव्याप्तिरिति वाच्यम् । किञ्चित्वस्याननुगततया रूपत्वसमानाधिकरः णोभयावृत्तियम्मीनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिहापतेत्यायनुगतह्रपेण. स्वसमानाधिकरणधर्मानिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिस्वित इत्यादिकमेणैव निवे इयम्, तथाच विद्वित्वगतएकत्वगतव्यक्तित्विमव महानसीयवाद्वित्वगतद्वित्वगतव्यक्तित्वस्यापि ह्रपरवसमानाधिकरणतया, एवं विहित्वगतव्यक्तित्वाभेव महानसीयत्वगतव्यक्तित्वस्यापि धर्मात्वसमानाधिकरणतया तत्ति ष्ठावच्छेदकतायां सामान्यतो धर्मात्वसमानाधिकरणध म्र्मनिष्ठावच्छेदकताभिन्नत्वस्य एवं रूपत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधम्मनिष्ठावच्छेदकताभि∙ न्नत्वस्याभावात् न तादशाभाववारणामिति चेत् । न । महानसीयत्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना स-ती विहित्वनिष्ठावच्छेदकताभिनावच्छेदकतापि ताहराताहरावच्छेदकताकप्रतियोगिताकवृहिः महानसीयनिहन्तिभेदप्रतियोगित्नाभावधर्मानिष्ठावच्छेदकताकइतर्वारक्ष्याभा-भीयप्रतियोगितानिहापितपरम्परावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतायौ भेदद्वयनिष्ठावच्छेदकताद्वया-निरूपितत्वमस्ति, लक्षणे चास्माकं धर्मनिष्ठावच्छेदकताया इतरवारकरूपधर्मनिष्ठावच्छेदकः ताभिनावच्छेदकतानिरूपितत्वं नास्तीत्यभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकतायां भेः दद्वयनिष्ठावच्छेदकताद्वयानिरूपितःवस्य विवक्षणात् । महानसीयरूपधर्मानेष्ठावच्छे-दकताभिन्नविहत्वह्रपधम्मीनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिह्निपतत्वाभावह्नपइतरवारका भावतादशनिवेशानाकान्तत्या तादशइतरवारकसहिताभावस्य धारणासम्भवात् , एवं रूपः वृत्तिनिरूपकताकइतरवारकाभावीयप्रतियोगितानिरूपितावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतायामपि भेदद्वयानिष्ठावच्छेद्कत्वानिरूपितत्वनिवेशात् द्वित्ववृत्तिनिरूपकतानिष्ठावच्छेदकताभिन्नविहः त्वगतएकत्ववृत्तिनिह्मपकतानिष्ठावचेछद्कताभिन्नावचछेद्कतानिह्मपितत्वाभावह्मपे रकाभावस्य निवेशाकान्ततया तादशद्दतरवारकघटितनिरूपकतावत् तादशनिरूपकता-वद्गतिभदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य धारणात् । अथवा तदभावानिरूपितप्रः तियोगित्वाभावः यद्धमम्बद्धतित्वाभाव एव निवेद्यः, तथाच तद्यक्त्यभावहृषे तद्भावनिह पितप्रतियोगित्वन्नास्तित्यभावस्य गुरुधर्मावच्छित्रप्रतियोगिताकतयाऽप्रसिद्धावि न क्षतिः । घटाभावनिक्विपतप्रतियोगित्वाभावे घटत्ववद्वृत्तित्वाभावसत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । ननु तद्रपवान् रसादित्यादौ व्यभिचारिणि तद्रपाभावनिरूपितप्रतियोगित्वन्नास्तीत्यभावस्य ता-दशप्रतियोगिता हपे तद्यक्तिर्नास्तीत्यभावे सम्भवेन तस्य गुरुधम्माविच्छित्रप्रतियोगिताकतया प्रसिद्ध्याऽभावान्तरमादायातिन्याप्तिः। एवं यत्र तद्धममवित्रिक्षिता एकैव वृत्तिता तत्र तद्धः म्मेविज्ञह्मित्वित्वन्नास्तीस्यभावस्य गुरुधम्माविच्छन्नप्रतियोगिताकतयाऽप्रासिद्धा धर्मा-न्तरमादायातिव्याप्तिः । तादशवृत्तितावृत्तितअभयावृत्तियम्मीवित्त्वन्नप्रतियोगिताकाभावत्वाः विच्छन्नातुयोगिताकपर्याप्तिककूटरवे तादशप्रतियोगितावृत्तिधम्माविच्छन्नप्रतियोगिकाभा-वस्वाविच्छन्नानुयोगितापर्थ्याप्तिककूटस्वाविच्छन्नवद्वृत्तितावच्छेदकस्वानिवेशे तद्वारणसम्भवः वेSपि व्यासज्यवृत्तिधर्म्भप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकव्यासज्यवृत्तिधर्मो मते तादशनिवेशासम्भव इति चेन्न । तादशाभावत्वावाच्छिन्नानिह्रपकतायां तत्कूटत्वव्या-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

33

प्यत्वस्य निवेशात् , तथाच ताहशाभावत्वावच्छित्रानिह्नपकतावृत्तितत्कूटब्याप्यहृपाभा वीयप्रतियोगितानिह्नपितपरमपरावच्छेदकतावत्कूटत्वावच्छित्रशृतितावच्छेदकीभूततत्कूटत्वाः भाववन्निक्षपितत्वाभावत्वतादशवृत्तितावृत्तिउभयावृत्तिधम्माविच्छित्रप्रातियोगिताकाभावत्वा-विच्छिन्ननिरूपकतातादशानिरूपितपरम्परावच्छेदकतावद्धमर्म एव पारिभाषिकावच्छेदक इति निवेशात् । न च विह्नमान् धूमादित्यादौ घटाभावीयप्रतियोगित्वाभावघटाभावीयप्रति-योगित्वाभावगतकूटत्वव्याप्यत्वस्य तादशभावत्वाविच्छन्निक्षपकतायां सत्त्वातादशकूटत्व-स्यापि तादृशानिक्पकतावृत्यभावप्रतियोगितानिक्पितपरम्परावच्छेदकतावत्त्वात् तादृशकूटः त्वाविच्छन्नवद्गुत्तितावच्छेदकीभूततादशकूटस्वाभावविन्नक्षितवृत्तिस्वाभाववाहिस्ववानिक्षितवृत् त्तिवृत्तितावृत्तिउभयावृत्तिधर्माविच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वावच्छित्रनिरूपकता तनिरूपितपर् म्परावच्छेदकतावत्त्वस्य वहित्वे सत्त्राद्व्याप्तिः।तादशनिरूपकतायां कूटत्वव्याप्यत्वव्यापकत्व-निवेशेऽव्याप्तिवारणं सम्भवतीति न शंक्यम्।प्रकारमुद्रया द्वयोर्निवेशाऽसम्भवात् । कूटत्वमाः त्रनिवेशे तद्वारणमित्यपि न सत् । विद्यमान् धूमादित्यादौ प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिः करणतद्यक्तयभावनिह्णिपतप्रतियोगितावृत्तिउभयावृत्तिवर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्वाव-च्छित्र्निक्षकतावान्नेति भेद्स्य तद्यक्तिमान्नेति भेदं पर्यवसानसम्भवेन तस्य गुरुधमीवः विद्यन्नप्रतियोगितयाऽप्रसिद्या तादशनिह्नपकतायां वहवभावीयप्रतियोगित्वाभावगतकूटः त्वव्यापकत्वसत्त्वात् अव्याप्तिताद्वस्थ्यम् । कूटत्वे तादशाभावत्वव्याप्यत्वस्य तादशनिकपः कताब्याप्यत्वस्य वा निवेशे नाऽव्याप्तिरिति तु न शंक्यम् । तादात्म्येनाऽभावसाध्यकस्थले तादशाभावत्वाभावस्य तादशनिद्भपकत्वाभावस्य वा गुरुधमाविच्छन्नप्रतियोगिताकतयाऽः तिब्याप्तिः । किञ्चाभावत्वव्याप्यत्वस्य अभावत्वाभाववद्गृत्तित्वाभावकपत्या यत्र तादशाभा-ववन्निरूपिता एकैव वृत्तिताव्यक्तिस्तत्र तादशवृत्तित्वस्यतद्यक्तिनीस्तीत्यभावे पर्यवसानसः म्भवात् तादशवृत्तित्वाभावस्य गुरुधर्मावाच्छन्नप्रतियोगिताकतया तादशवृत्तितावृत्तिउभयाः वृत्तिधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावत्वव्याप्यकूटत्विवेशस्याऽऽवर्यकतया तत्रापि व्याप्यः त्वस्य वृत्तित्वाभावरूपतया तस्यापि गुरुधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकतया पुनरपि अभावव्या-प्यत्विनवेशे अनवस्थापत्तिरिति न तादशनिवेशो विचारसह इत्याहुः ।

अपरे तु यदि वृत्यनियामकसम्बन्धस्याऽभावप्रतियोगितानवच्छेद्कर्तं तदा हेतुसमोन्
नाधिकरणयितिकिञ्चिदभावे यद्धमंसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितानवच्छेद्करतं निवेशनीः
यम्, भेदश्च प्रतियोगित्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकः । न च पूर्वक्षणवृतिः
त्विविशिष्ठधूमाभावे प्रतियोगित्वसम्बन्धेन धूमाभावस्य सत्वात्पूर्वोक्ताऽव्याप्तिस्तद्वस्थेति
वाच्यम् । स्विविशिष्ठप्रतियोगित्वमेव भेदप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकः सम्बन्धः । वै०
स्विनिक्षिपतत्वस्वानविच्छन्नत्वोभयसम्बन्धेन । न च पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ठधूमाभावस्य यः
संयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावस्तस्य यत्र स्वक्षेण साध्यता अयोगोलकीयविद्वेद्वेत
तुता तत्राऽव्याप्तिस्तत्र हेतुसमानाधिकरणो यो यत्विञ्चिद्यभावः सोऽभावाभावस्तिस्मनेः
वाभावे साध्यतावच्छेद्कव्यापकत्वसत्वात् , तथाहि—प्रतियोगितासम्बन्धाविच्छन्ना याऽ
भाविनिष्ठावच्छदेकता ताह्शावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकभेदप्रतियोगिवच्छद्कता तादश

# जागदीश्यवच्छेदकत्वानिहाक्तः।

अत एवाऽतिरिक्तसामान्याभावस्याऽभावे धूमःवादेरप्यनवच्छेदकःवा-

तियोगितायामित्यदोषः । तत्-अवच्छेदकत्वम् ।

90

अत एवेति । यत्किञ्चिदेकाभावव्यक्तेः प्रवेशादेवेत्यर्थः । यदि सामान्या-भावो नास्ति तदा विद्वमिन्निष्ठतत्तद्धूमाभावप्रतियोगितासामान्यग्रन्ये धूमा-न्तरे वर्त्तमानतया धूमत्वस्य निरुक्ताऽवच्छेद्कत्वं न स्यादिति व्याप्तिछ-क्षणातिव्याप्तिनिरासार्थमेव सामान्याभावः साध्यिष्यते इति । तथाच धूमसामान्याभावस्यैव हेतुसमानाधिकरणस्य प्रतियोगितासामान्यशून्ये

वच्छेदकताकप्रतियोगित्वमभावप्रतियोगित्वविशिष्टाभावत्वापेक्षया लाघवादु भावभेदत्वस्यैव कल्पनीयमिति वाच्यम् । अभावव्यक्तेः स्वद्भपतो भानस्वीकारात् । वस्तुतस्तु यद्धर्माः धिकरणवृत्तितावच्छेदकं यत्कूटत्वं तत्प्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकं यस्कटत्वं तत्प्रतियोगिकपर्याप्यन्योगितानिक्षिपतपरम्पराऽवच्छेदकत्वाभाववच्वं हेतुसमा नाधिकरणयत्किश्चिदभावे वर्तते स धर्मः पारिभाषिकाऽवच्छेदकः । कृटखं च हेतुसमाना-धिकरणाभावव्यक्तिनिरूपितप्रतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रति-योगिताकभेदत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वम् । परम्पराऽवच्छेदकता च भेदत्व॰ निष्ठावच्छेदकतानिरूपितनिरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिताव-चिछन्नत्वसम्बन्धावचिछन्नोभयावृत्तिधर्मनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितसामानाधिकरण्यसम्बन्धाव-चिछन्नावच्छेदकतानिक्षपितवच्छेदकत्वानिष्ठावच्छेदकता।नेरूपितानेरूपितत्वसम्बन्धावाच्छिन्ना-बोध्या । वन्हिमान् धूमादित्यादौ हेत्रसमानाधिकरणवृत्तिता-वच्छेदककूटत्वप्रातियोगितानिरूपितपरम्परावच्छेदकत्वाभावसत्वात् यद्धर्मपदेन भेदः स घटरवस्येव धर्तुं शक्यरवान्न वन्द्वित्वस्य, तथाद्दि घटाभावप्रतियोगिताको यो तदुच-टस्तादृशभेद्रवाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककृटत्वस्य वन्हित्वाधिकरणवृत्तितावच्छेद्रकत्वा-त्तःप्रतियोगितानिक्पितपरम्परावच्छेदकःवस्यैव घटाभावे रत्—हेरवधिकरणवृत्त्यभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्पराऽवच्छेदकतावद्भिन्नत्वं साध्यताः वच्छेदके निवेश्यम् । अभावश्व यद्धर्माधिकरणनिरूपितवृत्तितावच्छेदकीभूतकूटस्वप्रतियो-गिकपर्याप्यनुयोगितानिरूपितभेद्वनिष्ठावच्छेद्कतानिरूपिता सती च्छेदकतानिरूपिताभयाद्यत्तिधर्मनिष्ठावच्छेदकतानिरूपिता सती प्रतियोगित्वनिष्ठावच्छेदक-तानिरूपितावच्छेदकत्वाभावात्मक इति प्राहुः।

दीधितौ अभावे-असत्त्वे इत्यर्थः । तथाच सामान्याभावस्य विशेषाभावकूटाऽनितिरिकत्वोपगमे इति यावत् । तत्साधनिमिति । अतिरिक्तसामान्याभावसाधनम् । सङ्गच्छत इति । अभावे यिकिश्चिदेकत्वाऽप्रवेशे विशेषाभावकूटप्रतियोगितानितिरिक्तश्चतिवेनैवाऽतिप्रसङ्गवारणसम्भवेऽतिरिक्तसामान्याभावसाधनं व्यर्थमेव स्यात् । अत्रेयमाशङ्का । सामान्याभावः प्रसिद्धश्चेत्रिराकरणाऽसङ्गतिः, अप्रसिद्धश्चेदलीकप्रतियोगिकतया सामान्याभावो
नास्तीत्यभावक्षपाऽऽपादकाऽप्रसिद्धा धूमस्वादौ अनवच्छेदकत्वापतिदानमसङ्गतिमिति । अ-

पातादम्रे तस्माधनमपि साधु सङ्गच्छत इति वाच्यम् । वाह्वियद्युचिद्धिःव-ताणीताणदहनवृचिद्धिःवाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगितानतिरिक्तवृ-चिवाहित्वादावतिप्रसङ्गात् ।

घटादाववृत्त्या धूमत्वस्याऽवच्छेदकत्वमिति भावः। ननु तादृशप्रतियोः गिताऽन्यूनाऽनतिरिक्तवृत्तित्वं वाच्यम्, विद्वतं तु घटवृत्तितादशप्रतियोः गितान्यूनवृत्ति अत आह् तार्णातार्णेति । अतिप्रसङ्गादिति । तथाच व्याप्तिस्रभणाः (१)ऽसम्भव दिति थावः।

त्रोत्तरम्। यिकिञ्चिद्भावत्वावच्छेदेन सामान्यधर्मावच्छित्तप्रतियोगिताकत्वत्तास्तीत्यर्थकत्वा दिति। अवच्छेदकता चाऽत्र स्वह्रपसम्बन्धह्रपा प्राह्मा। न च सामान्याभावसत्वेऽपि विशेषाः भावत्वह्रपयिकिञ्चिद्भावत्वावच्छेदेन सामान्यधर्मावच्छित्तप्रतियोगिताकत्वाभावसाधनसम्भ वेन सामान्याभावो नास्तीत्याकारकानुमितिः स्यादिति वाच्यम् । तथासति तत्ताद्वेशेषाभाव-कूटत्वातिरिक्ताभावत्वावच्छेदेन सामान्यघर्माविच्छित्तप्रतियोगिताकत्वं नास्तीत्यस्य सामान्याभावसत्वे तत्तद्विशेषाभावकूटत्वातिरिक्तसामान्याभा वत्वावच्छेदेन सामान्यधर्माविच्छित्रप्रतियोगिताकत्वसम्भवेन तद्भावसाधनाऽसम्भवादिति ।

अथ तादशप्रतियोगिकत्वाभावमापादकीकृत्य धूमत्वादौ अनवच्छेदकत्वापतिर्न सम्भ विति विभिन्नधर्भिकत्वादिति चेन । धूमत्वादिकपसामान्यधर्मे तत्तिद्विशेषाभावकूटत्वातिरिक्ता-भावत्वावच्छिन्ननिक्षपकतानिक्षपितनिक्षत्यतावत्प्रतियोगितानवच्छेदकत्वमेव साध्यते इति ताः दशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वमापादकीकृत्य धूमत्वादौ अनवच्छेदकत्वापत्तिसम्भवात्र कोपि दोषः । आपत्तिश्च धूमत्वं यदि तत्तिद्विशेषाभावकूटत्वातिरिक्ताभावत्वावाच्छिन्ननिक्षपकताक-प्रतियोगितावच्छेदकं स्यात् तदा विद्वमन्निष्ठतद्धुमाभावनिक्षपितप्रतियोगित्वाभाववद्वितित्वा-भाववद्धमीभन्नं स्यादिति । नन्वापत्तिअनुपपत्तिवारणार्थमेव पदार्थस्य सिद्धिनं त्वतिप्र-सङ्गवारणार्थमिति, अतएवेत्यादिना धूमत्वादेरनवच्छेदकत्वापातादिति व्याख्यानमसंगतिमिति चेन्न । सामान्याभावसिद्धेरुपन्यासस्याऽतिव्याप्तिवारणमेव प्रयोजनिमत्य भिधानादिति ।

विश्वियवृत्तीित्त शिरोमणिः । नन्वत्र कल्पे विश्विघटोभयाभावमादाय विश्वमान् धूमादित्यत्र विशिष्टसत्ताभावमादाय सत्तावान् जातेरित्यत्र चाडव्याप्तिवारणाय हेतुमिन्नष्ठा भावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतादितरोभयानवच्छिन्नत्वमवश्यं निवेशनीयम्, तथाच वर् हिघटवृत्तिद्वित्वावच्छिन्नाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वात् , तथाहि—तदभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं आध्यतासम्बन्धेन वहेर्घटस्य विहत्वस्य घटत्वस्य द्वित्वद्वित्वत्वयोश्च न मन्यते, तेषां गुरुत्वेन तद्पेक्षया लाघवाद् विहत्वघटत्वउभयत्वित्रतयधर्मस्यैवेत्युक्तत्वाद् द्वित्वावच्छिन्नाभावस्य साध्यतावच्छेदकतदितरोभयानवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वविरहादलं कल्पान्तरेणिति चेन्न । तेजोन्

<sup>(</sup>१) नतु तादास्म्येन गन्धवतः साध्यतायां लक्षणगमनात् कथमसम्भवस्तादास्म्येनोभयाभावस्य प्रति-योगिन्याधिकरणत्वःप्रसिध्या धर्तुमज्ञक्यत्वादिति चेन्न । विशेषणस्यान्यवृत्तित्वेषि भेदस्य न्याप्यवृत्तिता-मते ताद्रशस्यसस्य न्याप्यवृत्तितया प्रतियोगिवैभीधकरण्यप्रवेशेनोभयाभावस्य धर्तु शक्यत्वादिति ध्येयम् ।

घटोभयाभावमादायाऽव्याप्तेर्देयत्वात् ।

न च धर्माविशिष्टान्यत्वं प्रतियोगितायां निवश्यम् , वै० स्वावच्छिन्नत्वस्वेतरधर्माव-च्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन, तथाच नोक्तोभयाभावमादायाऽन्याप्तिरिति वाच्यम् । वाह्वघटतृ-त्तियावत्वात्मकतद्यवस्यवच्छित्राभावमादायाऽव्याप्तेः । न च व्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छित्रत्वं प्रतियोगितायां निवेश्यमिति वाच्यम् । विह्नधूमीभयवान् वहेरित्यादावितव्याप्तेः । न चाड-योगोलकान्यत्वविशिष्ठाभावमादाय नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादशप्रतियोगित्वाभाववित अयोगालकीयवहाँ साध्यतावच्छेदकस्य सत्त्वात् । न च पर्याप्तिसम्बन्धेन तत्र साध्यताव-च्छेदकस्य न वृतित्वम् , यदि च पर्याप्तिसम्बन्धेन तादशोभयत्वस्य प्रत्येकवृत्तित्वं तदवृत्तित्वं धुमत्वसाध्यतावच्छेदके वर्तते तेन च ताद्भिन्नत्वस्य विहित्वक्रपसाध्यतावच्छेदके सत्वादिति वाच्यम् । विद्वत्वक्षेण व्यापकत्वस्येष्टत्वात् । एवं च घटानेष्ठतद्यक्तित्वतदन्यगगनाभिन्नप्र॰ मेयोभयसाध्यकव्यभिचारिण्यातिव्याप्तिः, तत्र साध्याभावस्य लक्षणाऽघटकत्वात् । न च ग-गनीभन्नानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन पटभेदाधिकरणनिरूपिततादात्म्यसंयोगान्यत्रसम्बन्धाव-च्छिनसम्बन्धिताविशिष्टाभावस्य लक्षणघटकतया तिन्नक्षितप्रतियोगिरवाभाववाते गगने उ-क्तसाध्यतावच्छेदकस्याऽसत्त्वानातिव्यासिरिति वाच्यम् । तादशसम्बन्धेन पटभेदाधिकरण-निह्मपितोक्तान्यतर्सम्बन्धावच्छिन्नसम्बन्धिःवस्यापि गगने सत्वात्तादशप्रातियोगिःवाभावस्य गगनेऽप्यसत्त्वेनाऽतिव्याप्तिताद्वस्थ्यात् । न च गगनभिन्नानुयोगिकस्वरूपेण गुणभेदाधिकः रणनिरूपिततादारम्यसमवायान्यतरसम्बन्धावचिछन्नश्चिताविशिष्टाभावमादाय नातिव्याप्तिः रिति वाच्यम् । वन्हिमान् धूमादित्यादौ पर्वतान्यत्वविशिष्टाभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय प्रति-योगितायां साध्यतावच्छेदकातिरिक्ताऽभावानवच्छित्रत्वं निवेश्यम् , तेनैवोक्ताभाववार्णम् ।

यद्यपि प्रतियोगितायां धर्मविशिष्टान्यत्वमपद्दाय साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृतिधर्माविच्छन्नत्वं निवेशनीयम् , तथाचोभयसाध्यकव्यभिचारिणि साध्याभावमाद्दाय नातिव्याप्तिः । एवं चोक्तोभयाभावमादाय नाव्याप्तिः, तिस्मन् साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्याः
सज्यवृत्तिधर्मानविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वाभावादिति । तथापि तद्यक्तित्वतद्यक्तित्वान्यगगनभिन्नप्रमेयोभयगतधीविशेषविषयत्वात्मकद्वित्वविशिष्टसाध्यकव्यभिचारिणि अतिव्याप्त्याः
पत्तेः । तत्र साध्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य धीविशेषविषयत्वात्मकोभयत्वापेक्षया
संख्यात्मकद्वित्वे एव ठघौ कल्पनीयत्वातसंख्यात्मकद्वित्वावच्छिन्नाभावस्य साध्यतावच्छेदकाः
तिरिक्तधर्मानविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वविरहात् व्यभिचारिस्थळान्यत्वविशिष्टाभावस्य च साध्यतावच्छेदकांतिरिक्ताभावानविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वविरहात् व्यभिचारिस्थळान्यत्वविशिष्टाभावस्य च साध्यतावच्छेदकांतिरिक्ताभावानविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वविरहात् व्यभिचारिस्थळान्यत्वविशिष्टाभावस्य च साध्यतावच्छेदकांतिरिक्ताभावानविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वामावेन चटाभावस्य लक्षणघटकत्वात्।

ननु साध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकपर्याप्रयनुयोगितानवच्छेदको यः साध्यतावच्छेद् कातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिधर्मस्तद्नवच्छिन्नत्वमेव प्रतियोगितायां निवेश्यम्, तथाच धीविशेष् षविषयत्वारमकोभयत्वविशिष्टसाध्यकव्यभिचारिणि संख्यात्मकद्वित्वार्वाच्छन्नाभावमादाय नातिव्याप्तिः । संख्यात्मकद्वित्वस्य धीविशेषविषयत्वात्मकसाध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकपर्योष् प्रयनुयोगितानवच्छेदको यः साध्यतावच्छेदकातिरिक्तव्यासज्यवृत्तिधर्मस्तद्नवचिछन्नत्वमेव प्रतियोगितायां निवेश्यम्, तथाच धीविशेषविषयत्वात्मकोभयत्वविशिष्टसाध्यकव्याभचान एतेनाऽन्यूनवृत्तित्विवेशिषतमि परास्तम् । अतएव नानापातियोगिवृ-त्तिएकप्रतियोगिताङ्गीकारेऽपि न निस्तारः । लघुरूपसमनियतगुरुरूपेण सा-ध्यतायो सद्धेतावव्याप्तिः, तादशतदविच्छन्नत्वाऽप्रसिद्धेरिति चेन्न ।

[पतेनेति काचित्कं, तत्र पतेन]तार्णातार्णाभयाभावमादाय दत्तदोषेण, सामान्याभावप्रातेयोगित्वमेकमेव समस्तप्रतियोगिवृत्ति इति तदनितिरः कवृत्येव धूमत्वमतो नोक्ताऽतिव्याप्तिरिति प्रगटभोक्तं दृषयति अतपवेति । उक्तरीत्या वाहत्वादेरवच्छेद्कत्वप्रसंगादेवेत्यर्थः । ननु प्रतियोगिताऽनवः च्छेदकामित्यत्राऽवच्छेदकत्वं स्वक्रपसम्बन्ध पव वाच्यम्, स्वाव(१)च्छेः व्यप्रतियोगिता(२)कत्वेन साध्यतावच्छेदकं पुनर्विशेषणीयमतो गुच्धमेण साध्यतायां नातिव्याप्तिरत आह लग्रुइपेति । ननु घटवान् महाकालत्वादिः व्यादावव्याप्तिभियेव गुरुक्षपेण साध्यतायामितव्याप्तिभियापि प्रतियोगिता धर्मिकोभयाभावघटितं लक्षणं वाच्यम्, अतस्तद्पि दूपयित लघुक्षपेत्याः दिनेत्यपि कश्चित् । विद्वत्वादिलघुक्षपसमिनयतं यत्प्रमेयविद्वत्वादिकं ता-दूप्येण साध्यतायां धूमादावव्याप्तिरित्यर्थः ।

रिणि संख्यात्मकद्वित्वाविच्छन्नाभावमादाय नातिच्याप्तिः, संख्यात्मकद्वित्वस्य धीविशेषविषयत्वात्मकसाध्यतावच्छेद्कप्रातियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेद्कत्वविरद्दादिति चेन्न । स्वकाळीनद्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेद्कत्वविरद्दादिति चेन्न । स्वकाळीनद्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वस्यैन सम्वायेनाद्रभावप्रः
निष्ठतद्याक्तित्वोभयगतोभयत्वविशिष्टस्य सम्वायेन साध्यतायां व्यभिचारिण्यतिव्याप्तः, तत्र
परम्परासम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्कमपेक्ष्य द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वस्य च सम्वायेनाद्रभावप्रः
तियोगितावच्छेद्कत्वं कल्पनीयम् । द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वस्य च साध्यतावच्छेद्कप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेद्कत्वस्य साध्यतावच्छेद्कत्विरिक्तव्यास्त्रयत्वित्यान्तिः
तद्यनविच्छन्नप्रतियोगिताकस्य घटाभावस्य तिन्नक्षितप्रतियोगित्वाभाववित उक्तसाध्यतावच्छेदकत्वस्य वृत्तित्वेन पारिभाषिकावच्छेदकत्वानुपपात्तिरिति तद्वारणाय साध्यवद्वत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितायां निवेशे द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभ्भयत्वस्य प्रतियोगितायां निवेशे द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभ्भयत्वस्य साध्यवद्वत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वविरहेण भवति यादृशव्यासज्यवृत्तिधर्मान्तः
स्यत्वस्य साध्यवद्वत्त्यभावप्रतियोगितावचच्छेदकत्वविरहेण भवति यादृशव्यासज्यवृत्तिधर्मान्तः
स्मेव तद्नविच्छन्नत्वस्य द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वाविच्छन्नप्रतियोगितायां सत्त्वात्तमादायेवोक्तः
व्यभिचारिणि नातिव्याप्तिस्तदा स्वसमानवृत्तिकत्वं कथं न रोचयेत् । अथ विद्यचन्तिद्वित्वतार्णातार्णवद्दनवृत्तिद्वित्वाविच्छन्नाभावमादायाव्याप्तियरणाय प्रतियोगितावच्छेद्कानः

<sup>(</sup>१) ताद्शधर्मावच्छेदयःवाप्रसिद्धेरिति दीधितिसङ्गमनायैव यक्तिचित्प्रतियोगितामपदाय स्वावच्छे-यप्रतियोगिताकत्वमुक्तम् ।

<sup>(</sup>२) अत्र प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रा प्राह्मा, अन्यया विषयतासम्बन्धावच्छित्र-प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य प्रमेयधूमत्वे सत्त्वादातिन्यातिः स्पादिति भावः।

#### प्रतियोगितावच्छेदकाऽनितिरिक्तवृत्तित्वस्य विविक्षितत्वात् ।

[ताइकोति। स्वावच्छेदप्रतियोगिताकसाध्यतावच्छेदकाप्रसिद्धेरित्यर्थः ]
प्रतियोगितावच्छेदकेति । हेतुसामानाधिकरणाभावप्रतियोगिताया यदवः
च्छेदकं तद्दभाववदवृत्तित्वस्य मृलस्थप्रतियोगितावच्छेदकान्तेन विवक्षिः
तत्वादित्यर्थः।

तिरिक्तत्वस्वह्रपलक्षणं कृत्वा स्वसमानवृत्तिकत्वेन वारणं सन्दर्भविरुद्धमेतत्कल्पेऽपि स्वसमानवृत्तिक्रधर्माविरुद्धमेत्तत्कल्पेऽपि स्वसमानवृत्तिक्षधर्माविरुद्धनेत्व यह्वनं यद्धेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगित्वं तद्भाववद्धृति यह्वनं तद्धिन्नसाध्यताः वच्छेदकमित्यनेतेव वारणसम्भवात्, द्वित्वावच्छित्राभावप्रतियोगित्वं न विद्धिन्तसमानवृत्तिक्षधर्माविच्छिन्नमिति चेन्न । समवायेन द्रव्याभावप्रतियोगित्वाः कारेणं समवायेन द्रव्यसाध्यकव्यभिचारिण्यतिव्याप्तिः, समवायेन द्रव्याभावीयप्रतियोगित्वाः भाववित गगने द्रव्यत्वस्य वृत्या पारिभाषिकावच्छेद्कानुपपत्या गगनस्यैव पारिभाषिकावच्छेद्कत्वमिति । उत्तरकल्पे च प्रतियोगितावच्छेद्कद्रव्यत्वस्य पारिभाषिकावच्छेद्कत्वाः न्नातिच्याप्तिः, तथाच पूर्वकल्पस्य सर्वमतसाधारण्याभावात्कल्पान्तरानुसरणमिति चिन्त्यम् ।

नन्वत्र विन्हिमान् प्रमेयधुमादित्यत्र प्रमेयधूमसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकतं लाघवाद् धूमसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेद-करवे स्वीकरणीयमिति चेन्न । नीलधूमत्वादेरिव प्रमेयधूमत्वस्य व्यर्थविशेषणघटित्वेन व्या-प्यत्वासिद्धत्वम् । अधिकमनौपाधिकत्वकल्पे नीलधूमत्वादेवीरणीयत्वे तु स्वसमानाधिक-रणताहशाविशिष्टान्तराऽघटितत्वेन विशेषणीयत्वादिति पंक्तिव्याख्यानावसरे जगदीशेनाऽ-लक्ष्यतेवोक्ता ।

अथवा हेतुमनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं नास्तीति प्रतीतिसिद्धहेतुसमानाधिकरः णाभावत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मावच्छिन्निष्ठिपितप्रतियोगितावच्छेदकाभावस्येव निवेश्चात् , तथाच हेतुसमानाधिकरणतद्यक्तिनिष्ठिपितप्रतियोगितावच्छेदकाऽभावस्य वह्न्यादाः वेवसत्त्वेनाऽञ्याप्यभावात् । न च हेतुसमानाधिकरणमहानसीयवह्न्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदक्विह्नात् धृमादिस्यादावञ्याप्तिरिति वाच्यम् । तद्यक्तिनिष्ठिपितप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकतिद्वरोभयानविष्ठिन्नत्वस्य निवेशनीयत्वाः त्यायविष्ठि महानसीयतेजोभावप्रतियोगितावच्छेदकतेजस्त्वाभाववति विहृत्वस्याऽवृत्य। वः क्रियलेऽञ्चाप्तिः, तथापि प्रतियोगितावच्छेदकव्यापकत्वं विवक्षणीयम् , महानसीयतेजस्त्वः वित तेजसि विहृत्वभावसत्वेन व्यापकत्वविरहेण पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वविरहात् । न च महानसीयधूमजनकतेजस्त्वाचिछन्नाभावमादायाऽञ्चाप्तितादवस्थ्यांमिति वाच्यम् । हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितायां धर्मविशिष्टान्यत्विवेशादेव तद्वारणात् । वे० स्वावच्छिन्नत्वः स्वेतरधर्मावच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन । तथाच महानसीयतेजस्त्वावच्छिनाभावायप्रतियोगितायः यामुक्तसम्बन्धेन धर्मविशिष्टान्यत्वविरहान्नाऽञ्चाप्तिः । न च महानसीयविह्निमान् धूमाः दित्यत्राऽतिव्याप्तिः, तत्र साध्याभाविषय्रतियोगितायः स्वेतर्वाक्तिस्यान्तियानित्वाद्विद्वान्याऽव्याप्तिः । न च महानसीयविह्निमान् धूमाः दित्यत्राऽतिव्याप्तिः, तत्र साध्याभाविषय्रातियोगितायः सुक्तसम्बन्धेन धर्मविशिष्टान्यत्वविरहान्नाऽञ्चाप्तिः । न च महानसीयविह्निमान् धूमाः

अत्र च येन सम्ब(१)न्धेन प्रतियोगितावच्छेदकत्वं तेनैव तद्मावो हादभावान्तरस्यैव लक्षणघटकत्वादिति वाच्यम् । महानसीयाऽमावस्यैव लक्षणघटकत्या तत्त्रतियोगितावच्छेदकाभाववति पर्वतीयवह्यौ महानसीयत्वस्याऽद्वर्या पारिभाषिकावच्छे-दक्ष्यावातिच्याप्तिः । न च तद्धिन्नत्वस्य विहत्वादौ सत्त्वादित्वयाप्तिरिति वाच्यम् । धृमहेतु-कस्थले बिह्नत्वे च्यापकत्वस्येष्टत्वात् । नचु महानसीयविह्निभन्नविह्मान् धृमादित्यादाव-तिच्याप्त्यापत्तिः, तत्र साध्याभावीयप्रतियोगितायां धर्मविशिष्टान्यत्विदहात् महानसीयविह्निभन्नविद्याप्त्यापत्तिः, तत्र साध्याभावीयप्रतियोगितायां धर्मविशिष्टान्यत्विदहात् महानसीयविह्निभन्नाम् च लक्षणाऽघटकत्वात् । न च महानसीयविद्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रोक्तसाध्यताव-च्छेदकातिरिक्ताभावावच्छिन्नत्वविद्याभावावच्छिन्नत्वविद्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रोक्तसाध्यताव-च्छेदकातिरिक्ताभावावचिछन्नत्वविद्येष्ट्यत्वस्वच्छेदकतायां निवेद्यनीयम् । वै० स्वावच्छेदक-सम्बन्धाविष्टिज्ञत्वस्वसामानाधिकरण्यस्वावच्छेदकतायां निवेद्यनीयम् । वै० स्वावच्छेदक-सम्बन्धाविष्टिज्ञत्वस्वसामानाधिकरण्यस्वावच्छेदकताविद्यानविद्यन्त्वस्ववृत्तित्वतैच्चतुष्ट्यसम्ब-च्येन । स्ववृत्तित्वे च स्वानवच्छेदकानविद्यन्नत्वसम्बन्धेन । द्वितियवै स्विनक्षितत्वोभयसम्बन्धेन । स्ववृत्तित्वे च स्वानवच्छेदकानविद्यन्नत्वसम्बन्येन । द्वितियवै स्विनक्षितत्वोभयसम्बन्धेन ।

वस्तुतस्तु लिखितपुस्तके प्रतियोगितावच्छेदकं च विशिष्योपादेयमिति पाठः । तथाच प्रतियोगितावच्छेदकं यद्यत्तदभाववदृष्टतिभिन्नत्वंमर्थः । तादृशप्रतियोगितावच्छेदकानिष्ठतः त्तव्यक्तित्वावच्छित्राभाववद्वतित्वमिति पर्यवसितार्थः । अन्यथा प्रतियोगितावच्छेद्कान-तिरिक्तवृत्तित्वमित्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकप्रतियोगिकाऽभावमात्रनिवेशे सर्वस्यैव वृत्तिमतो वैशिष्टयव्यासज्यवृत्तिघर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्छेदकाभाववद्गीतत्वेनाऽवृत्तिगः प्रतियोगितावच्छेद् शडनतिरिक्तवृत्तितया व्यभिचारिमात्रे डितप्रसङ्गः । शप्रीतयोगितावच्छेदकःवावच्छिन्नाभावनिवेशेप्यसम्भवः, ताहराप्रतियोगितावच्छेदकःवा-विच्छिन्नस्य केवलान्वयित्वादिति । न च वैशिष्ठयव्यासज्यवृत्तिधर्मानविच्छन्नप्रातियोगिताक-प्रतियोगितावच्छेदकाभावो निवेश्य इति वाच्यम् । तथासति निखिलतत्तद्वित्वानामन्यतम-त्वाद्यवाच्छित्राभावमादाय विहित्वस्याऽवच्छेदकत्वापत्तिः । उपदर्शितविवक्षायां च विहित्वं प्रत्येकतत्तद्वाहित्वानामितिरिक्तवृत्येवेति नोक्तापत्तिः । एवं च हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियो गितावच्छेदकःवस्योपलक्षणतया प्रमेयधुमहेतुकस्यले नाव्याप्तिरिति । न च दण्डिमान् द्रव्यत्वादित्यादौ साध्यतावच्छेद्कस्य सर्वस्यैव दण्डस्य चालनीन्यायेन तादशप्रतियोगितान वच्छेदकदण्डान्तराऽतिरिक्तवृत्तित्वादतिवयाप्तिरिति वाच्यम् । तत्तद्वण्डानिरिक्त-वित्तित्वेन सर्वेत्रेव साध्यतावच्छेदके ताहराप्रतियोगितावच्छेदकाऽनतिरिक्तवृत्तित्वेनाऽतिव्यान प्तेरभावात्। न चैवं दण्डिमान् दण्डिसंयोगादित्यादावव्याप्तिरिति वाच्यम्। दण्ड्यादौ साध्ये-परम्परासम्बन्धेन दण्डत्वादेरेव साध्यतावच्छेदकतायाः पूर्वमेवोक्तत्वादिति ।

तेनैव-प्रतियोगितावच्छेद्कतावच्छेदकसम्बन्वेनैव । वन्हिस्वादेशित । आदिना-

<sup>(</sup>१) नन्वेताद्शनिवेशे बहिमान्धूमादित्यादै। पर्वतान्यत्वविशिष्टाभावमादायाच्याप्तिः, प्रतियोगिताव-च्छेदकतावच्छेदकताघटकसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन पर्वतान्यत्वाभाववति बहित्वस्यावृत्तेरिति चेत्र । सा-ध्यताबच्छेदकातिरिक्तभेदानविच्छित्रत्वेन प्रतियोगिताया विशेषगीयस्वादिति भावः।

प्राह्यः, तेन धूमादिमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेरकस्य घटत्वादेः कालि-कसम्बन्धेनाऽभाववाति आत्मादौ विह्नित्वादेः समवायेनाऽवृत्तावि नोक-वच्छेरकत्वम्, न वा धूमत्वादेः संयोगादिसम्बन्धेन स्वाभाववित समवे-तत्वेऽप्यवच्छेरकत्वहानिः।

महानसीयविष्कत्वस्य पारप्रहः । तेन घटत्वस्य विष्कत्वाऽसमानवृत्तिकत्वेऽपि नासंगतिः । ने कावच्छद्कत्वम्, न विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिरिति भावः । प्रातियोगितावच्छेदकानि-ष्ठप्रतियोगिताया प्रतियोगितावच्छेदकताघटकमम्बन्धावाच्छत्रत्वानुपादाने सम्बन्धसामाः न्यावच्छित्रत्वं यत्किञ्चित्सम्बन्धावाच्छित्रत्वं वा वक्तव्यम् । तत्र प्रथमाभिप्रायेणाव्याप्तिद्वानम् । सम्बन्धसामान्यावीच्छन्नत्वं च वृत्यानियामकान्यसम्बन्धत्वव्यापकत्वं प्रातियोगितावच्छेदकाः भावीयप्रतियोगितायां निवेश्यम् । व्यापकता च स्वानह्मितावच्छेरकतावत्वसम्बन्धेन । तथा चाडन्यतमसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावमादायाडव्याप्तिः, सर्वेषामेव सम्बन्धानामन्य तमस्वेन संसर्गता यहिकश्चिसवन्धावाच्छित्रःवानिवेशे धूमतान् वहिरित्यादावितव्याप्तिः, यहिकः श्चित्सम्बन्धाबीच्छन्तत्वं च सम्बन्धत्वव्याप्ययातिकश्चिद्धमीवाच्छन्नसंसर्गताकत्वं योगितायां निवेश्यम् , तथाच विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिवारणसम्भवेऽपि वहेरित्यत्राऽतिव्याप्तिरिति भावः । अपरे तु यत्किञ्चित्सम्बन्धाविच्छन्नत्वनिवेशाभिप्रायेणाऽतिः व्याप्तिरुक्ता । निवेशस्तु तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसमानाधिकरणोभयादृत्तिधर्मपर्या प्तावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकतानिरूपिता सती संसर्गत्वसमानाधिकरणाऽवच्छेदकतानिष्ठाव∙ च्छेदकतानिरूपिता या प्रतियोगितानिष्ठावच्छेदकता तित्रक्षिताभावनिष्ठावच्छेदकता-काधिकरणनिष्ठावच्छेदकताकवृत्तितात्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभाववत्त्वम् , तद्यक्तिः स्वावच्छित्रतसम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाववद्गुत्तिस्वं नास्तीति प्रतीतिसिद्धोऽभाव इति । नतु तादारम्येन साध्यतावच्छेदकस्थले हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकी॰ भूतघटत्वादेः संयोगेनाऽभाववति तादाम्येन वृत्तित्वाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिसंभवेऽतिव्याप्त्याभिः धानमयुक्तमिति चेत्र । साध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनाऽवः तित्वस्य विवक्षित्वादिति धूमवान् वहेरित्यादौ तादशधूमत्वाभाववति घटादौ तादशसम्बन्धे न वृत्तित्वाऽप्रसिद्धाविष साध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छ । त्रवृत्तित्वीयस्वरूपसम्बन्धेन तादृशवृत्तित्वाभावस्य विवक्षितत्वान्नातिव्याप्तिरित्याहुः।

अन्ये तु हेतुतावच्छेद्कानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतः अधिकरणिनष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतः विद्यानिक्षिपतः अधिकरणिनष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतः प्रतियोगिःवानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतः प्रतियोगिःवानिष्ठावच्छेद्कताकाऽवच्छेद्कत्वनिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपत्यामानाधिकरण्यानिष्ठाः वच्छेदकतानिक्षिपताऽऽधेयत्वसम्बन्धावच्छेद्कतानिक्षिपताऽऽधेयत्वसम्बन्धावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतसंसर्गानिष्ठावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपतावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्षिपताः या प्रतियोगितानिष्ठावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिक्ष्यवाच्छेद्कतानिक्षिपताः विष्ठावच्छेद्कतानिक्षपताः विष्ठावच्छेदकतानिक्षपताः विष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिक्षपताः विष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावचित्रपताः विष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावचित्रपताः विष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावचित्रपताः विष्ठावच्छेदकतानिकष्ठावचित्रपताः विष्ठावचचित्रपताः विष्ठावच्याच्छेदकतानिकष्ठावचित्रपताः विष्ठावच्याचित्रपताः विष्ठावचित्रपताः विष्ठावचित्रपताः विष्ठावचित्रपताः विष्ठावचित्रपताः विष्ठावचित्रपताः विष्ठावचित्

त्विनष्ठावच्छेद्कतानिष्ठावच्छेद्कतानिष्ठि। वच्छेद्कतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकतानिष्ठि। वच्छेद्वकी विवक्षणीयः वचत् , तथाच यिक्षित्रिः तम्बन्धाविच्छत्रप्रतियोगितावच्छेद्वि। भूतधर्माविच्छत्रप्रतियोगिताकाभाववद्वितिभिन्नतः वच्चेवच्छेद्वकः वम् । वे । वेविचत्तः वच्चेवच्छेद्वकः वम् । वे । विवच्चेवच्छेद्वकः वम्ववच्छेद्वकः वम्ववच्छेद्वकः वम्ववच्छेद्वकः वम्ववच्छेद्वकः वम्ववच्चेवकः विविच्छेत्रप्रतियोगिताक। विव्यव्यव्यव्यव्यवस्ववच्छेद्वकः वस्ववच्छेद्वकः वस्ववच्छेदिः । विव्यवच्छेद्ववच्छेद्वकः वस्ववच्छेदः । विव्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः । विव्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः । विव्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः । विव्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः । विद्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः । विद्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः । विद्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्छेदः । विद्यवच्छेदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्येदः वस्ववच्येदः वस्ववच्छेदः वस्ववच्येदः वस्ववच्येदः वस्ववच्येदः वस्ववच्येदः

नन्वत्र नित्यज्ञानानुयोगिकविषयितासम्बन्धेन घटत्वविशिष्टस्य समवायेन साध्यनायाः मीश्वरत्वादिहेतावव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकतायटकसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रति-योगिताकाभावस्य हेतुसामानाधिकरण्यविरहाद् समवायेन घटत्वविशिष्टस्य समवायसम्ब न्धावच्छिजप्रतियोगिताकाभावस्य तथाःवेSिंप तित्ररूपितप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसमवा• यसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकाभाववति नित्यज्ञाने साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन वस्तुः मात्रस्यैव वृत्तित्वेन वृत्तित्वाभाव । प्रसिद्धः । न च समवेतगगनीभयाभावमादाय नाव्याप्तिरिः ति वाच्यम् । तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववति अभावपरमाण्वादौ साध्यतावच्छेदक ताघटकसम्बन्धावाच्छिन्नवृत्तित्वाऽप्रसिद्धेः । न च साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छि॰ न्नाऽऽधेयताप्रतियोगिकस्वरूपसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकवृत्तित्वाभावो निवेदय इति वाः च्यम् । ताह्याभावस्य केवलान्वयित्वेन घटत्वस्यापि पारिभाषिकाऽवच्छेद्कत्वापत्तिरिति चेत्र । अत्र स्वसमानवृत्तिकत्वस्यापि निवेदयतया घटत्वसमानवृत्तिकत्वं नीभयत्वे किन्तुभय-त्वसमानवृत्तिकत्वमेवेति नाव्याप्तिः । केचित्तु उक्तसम्बन्धेन घटत्वविशिष्टस्य समवायेन सान ध्यतायामीश्वरत्वादिहेतावव्याप्तिवारणाय हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्धमेव्यापकः मित्युक्तौ न दोषः । व्यापकता च प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, ध्याप्यता च सा-ध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, तथाच विषायतया तदुभयत्वाधिकरणे स्वरूपेणोभयाभावः सत्त्वात् । न चतादशरीत्या साध्यतावच्छेदकस्याप्यवच्छेदकत्वप्रसिक्तिरिति वाच्यम् । ताद-शोभयत्वे स्वसमानवृत्तिकत्वविरहात् । निरुक्तसम्बन्धेन व्याप्यत्वाऽनिवेशे विक्षमान् धूमाः दित्यादावन्याप्तिः, तादशावच्छेदकस्य घटत्वादेः कालिकेन विद्वत्वन्यापकत्वादिःयाहुः ।

यद्यपि प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकताविशिष्टान्यावच्छेदकताविशिष्टान्यत्वं निवेशितम्, तथाच समवेतगगनोभयाभावस्यापि न लक्षणघटकत्वम्, तथापि नित्यज्ञानगगनगतिद्वित्वात्मकत्तद्यवत्वच्छन्नाभावमादायाऽव्याप्तिवारणात् । न च यत्र सविषयकानुयोगिकविषयितासम्बन्धेन घटत्वविशिष्टस्य समवायेन साध्यता ईश्वरत्वस्य हेनुता तत्राऽव्याप्तिः, तत्र नित्यज्ञानगगनगतद्वित्वात्मकतद्यवत्वच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभावविन्रक्षिपतसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वाभाव।ऽप्रसिद्धेरिति वाच्यम् । साध्यक्ष

यत्त साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन तद्भावो प्राह्य इति । तत्तुच्छ-म्, धूमत्वप्रकारकप्रमाविद्योष्यवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तः । लघुतया हे-तुमिष्ठप्रताहद्यप्रमाविद्याभावप्रीतयेशिगतावच्छेदकीभृतस्य धूमत्वादेः स्वक्रपसम्बन्धेनाऽभावविति धूमे एव ताहद्यप्रमाविद्योष्यत्वस्य वृत्तेः ।

तावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रसाध्यतावच्छेदकनिष्ठवृत्तित।प्रतियोगिकस्बरूपसम्बन्धाव -च्छिन्नप्रतियोगिताकवृत्तित्वाभावस्य विवक्षितत्वादिति । तथाचोक्तद्वित्वादौ पारिभाषिकाऽव-न्छेदकत्वप्रसिद्धिरिति नाव्याप्तिः । न चैवमपि यत्र सविषयकानुयोगिकविषयितासम्बन्धेन अमेयविशिष्टस्य समवायेन साध्यता ईर्वरत्वं हेतुस्तत्राऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । हेतुसमाना-धिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववति यद्यसम्बन्धेनाऽवृत्तयो ये ये धर्मास्तत्तसम्बन न्धाविच्छन्नतत्तद्धर्मनिष्ठावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छ । जावच्छेदकताकविशेष्यतावच्छेदकत्वं साध्यतावच्छेदके निवेश्यम् , तथाच प्रमेयविशिष्टसा-ध्यकस्थले हेतुसमानाधिकरणघटपटोभयाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववति सविषयके सार -ध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनोभयत्वस्य वृत्तित्वेऽपि समवायेनाऽवृत्तितया ताहरासम्बन्धाः वच्छित्रघटपटोभयत्वनिष्ठावच्छेदकताकविशेष्यताभित्रसविषयकानुयोगिकविषयितासम्बन्धाः विच्छिन्नविशेष्यतावच्छेदकःवस्य प्रमेयत्वावच्छिन्नावच्छेदके सत्वान्नाव्याप्तिरिति । न च समवायेन घटत्वस्थापि निरुक्ताभयाभाववति सविषयकेऽवृत्तितया तत्समानवृत्तिकत्वस्य घटः पटोभयत्वे विरहादिति वाच्यम् । अवृत्तयो ये ये धर्मास्तत्तद्धर्मान्तर्गतयत्किञ्चिद्धर्मसमानः वृत्तिकत्वं हेतुमिष्णष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके निवेदयम् , तथाच यत्किञ्चद्धर्मान्तर्गतोभयः त्वसमानवृत्तिकत्वस्य सत्त्वान्नाव्याप्तिरिति । नन्वेवंसित वन्हिमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, ताणीतीणीभयाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववति अवृत्तयो ये य धर्मास्तत्तद्वमीन्तर्गतोभः यत्वसमानक्वीत्तकत्वस्य तार्णातार्णोभयत्वे सत्त्वेन तादशयद्यद्यमान्तर्गतवन्द्रित्वस्याऽपि प्रा-सतया तदवच्छिन्नविशेष्यताभिन्नविशेष्यतावच्छेदकःवस्य वन्हित्वे विरहादिति चेन्न । उक्तः रीत्या ताह्यावच्छेदकताविशिष्टान्यत्विनवेशेनैव तद्वारणादिति ।

अतिव्यासिरिति । इदमत्रावध्यम् । प्रतियोगिवयधिकरण्यघटकं प्रतियोगितावच्छेदकवैशिष्टयमिप प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धेनैव वाच्यम् , न तु साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकसम्बन्धेन, तथासित उक्ताऽतिव्यासिर्दुर्वारत्वापातात् । एतेनाऽत्र प्रतियोगिताऽनातिरिक्तवित्वमेव सम्यक् । प्रतियोगितावच्छेदकताव्यवनं स्वसमानवृत्तिकत्वादिविशेषणं च न देयमेव, प्रतियोगिवयधिकरण्ये साध्यतावच्छेदकताव्यवसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवैशिष्टयनिवेशादेव तार्णातार्णोभयाभावस्य लक्षणाऽघटकतया तमादाय विद्वात्वादेरवच्छेदकत्वाऽपरयभावात् । न चोभयत्वाविच्छन्नसाध्यकाऽतिव्याप्तिवारणाय उभयाभावसाधारणं यादशविशेषक्षं तिद्वक्षणीयम् , तद्वत्तया उभयाभावोपि लक्षणघटक एवेति वाच्यम् । उभयत्वाविच्छन्नसाध्यतायां तथाविवक्षणेऽपि विद्वत्विदेना साध्यतायां तादशविशेषस्य लक्षणाऽघटकत्वात्साध्यसाधनभेदादित्यपि कस्यचित्प्रलपनमप्यपास्तम् । उक्तस्थलेऽतिव्याप्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतानियामकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवैशिष्टण-

तद्वदश्चित्तं च स्वरूपसम्ब(१)न्धेन तद्वति साध्यतावच्छेदकताघटकः सम्बन्धेनाऽवर्त्तमानत्वम्, नातो धूमत्वाभावस्यैव कालिकसम्बन्धेनाऽऽः श्रये धूमे समवायेन, स्वरूपसम्बन्धेन च तदाश्रये स्पन्दादौ कालिकविशेष् षणतया धूमत्वस्य वर्त्तमानत्वादवच्छेदकत्वहानिः ।

स्यैव प्रतियोगिवैयधिकरण्यघटकत्वात् । न च सम्बन्धान्तरेण लघुधमसमिनयतगुरुह्पेण साध्यतायां तस्य तद्घटकत्वेऽपि विहित्वादिना साध्यतायां न तिन्नवेश इति वाच्यम् । तः यापि विहित्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् धृमादित्यादौ लघुह्रपसमिनयतगुरुह्पेण साध्यतायां तार्णातार्णोभयाद्यभावमादाय विहित्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वादेरवच्छेदकत्वापात्तिवारणाय प्रवियोगितावच्छेदकानुधावनस्य स्वसमानवृत्तिकत्वादेश्च विशेषणस्याऽऽवश्यकत्वदिति सृक्षम-दशावधातव्यम् ।

नतु रूपवान् पृथिवीत्वादित्यादौ विषयितया रूपत्ववज्ज्ञानाभावप्रतियोगितावच्छेदकः रूपत्वस्य साध्यतावच्छेदकताघटकीभृतसमवायेनाभाववद्ज्ञानायवृत्तित्वाद् रूपत्वस्यत्या प्रिसम्भवेऽतिव्याप्तिदानं सन्दर्भविरुद्धमिति चेत्र । हेतुमित्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतायौ साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छत्रत्वानेवेशादेव ताहशाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वाद्व्याप्तिविरहेणाऽतिव्याप्तिरुक्ता । न च प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाव- सम्बन्धावच्छित्रत्वानेवेशे किं लाधवामिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाव- चिछक्तत्वस्य सक्चदेव निवेशात् । तिन्नवेशश्च प्रतियोगितावच्छेकताविशिष्ठप्रतियोगिताकामा- ववदम्रतित्वमर्थः । वै० स्वावच्छिन्नत्वस्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वोभयसम्बन्धेन ।

अथवा महानसीयवह्वयनुयोगिकसमवायसम्बन्धावि छन्नविहित्वि विष्ठावच्छेदकताकप्रति योगिताकाभावमादायाऽन्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावि छन्नत्वस्य पर्याप्ति विवेदया, तथाच विहृत्वप्रतियोगिकसमवायेन विहृत्वि विश्वष्ठस्य संयोगेन साध्यतायो धृमादिहेतौ साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावि छन्नत्व चर्छदकताघऽभिष्ठाऽन्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावि छन्नत्वसाध्यतावच्छेदकनिष्ठत्वोभयाभा ववती याऽवच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावि छन्नत्वसाध्यतावच्छेदकनिष्ठत्वोभयाभा ववती याऽवच्छेदकता तिक्रह्मकतं प्रतियोगितायां निवेदयम्, तथाचोक्तस्यले घटाभाव मादाय लक्षणसमन्वयः । नचैवमि विषयितासम्बन्धावि छन्नगुणत्वाि छावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावमादाय हपवान् पृथिवित्वादित्यत्राऽव्याप्तिसम्भवेऽतिव्याप्तिदानं सन्दर्भः विरुद्धाभिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावि छन्नत्वसाध्यता वच्छेदकसमानाधिकरणि छावच्छेदकतायां क्रित्वसमानाधिकरणि छावच्छेदकतायां क्रित्वसमानाधिकरणि छावच्छेदकतायां ह्रित्वसमानाधिकरणा चित्रस्य च साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । अन्य साध्यतावच्छेदकतायां ह्रित्वसमानाधिकरणा च वित्रस्य च साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । अन्य साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । अन्य साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । अन्य साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । अन्य

<sup>(</sup>१) वस्तुतः प्रतियोगिन्यधिकरणप्रतियोगितावच्छदकाभावस्याधिकरणत्वं प्रतियोगितावच्छेदकता-घटकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकवत्ताबुद्धिविरोधिताघटकसम्बन्धेन बोध्यम्, तेन न संयोगविशिष्टस्य साध्यतायां न्याभिचारिण्यातिन्यातिः, नवाऽयोगोलकभेदस्य तादात्म्येन साध्यतायां प्रमेयत्वादिहेतौ तब्रेदाभाव स्य स्वरूपसम्बन्धेनाधिकरणत्वापसिद्धाविष नगतिन्यातिरिति ।

था येन कनापि सम्बन्धेन यगुच्यते, तदा वाहित्वप्रतियोगिकसमवायेन वाहित्वविशिष्टसाध्य-तास्थलेऽव्याप्तिः । यदि प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनाऽधिकरणक्ष्वं साध्यतावच्छे-दकताघटकसम्बन्धेन वृत्तिःवं, तदा गुण इति ज्ञानीयविषयितासम्बन्धेन गुणत्वनिष्ठावच्छेदः कतकाप्रतियोगिताकाभावमादायाऽव्याप्तिः, तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्याभावादतः साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनैव च्यम् । अत्र साध्यतावच्छेदकघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वं च साध्यतावच्छेद्-कताघटकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावाच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याध्यनुयोगितावच्छेदकरूपावृत्तित्वम् ६पवृत्तित्वं च स्वावच्छेदकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याध्यनुयोगिताव च्छेदकस्वसम्बन्धेन, नातो महानसीयवह्वयनुयोगिकसमवायसम्बन्धावच्छिन्नवह्नित्वनिष्ठावः च्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावमादाय विह्नमान् धूमादित्यत्राऽन्याप्तिः । न च यत्र कालिः केन विहत्वविशिष्टस्य संयोगेन साध्यता धूमस्य हेतुता तत्राव्याप्तिः, तत्र कालिकसम्बन्धाः विच्छिनावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य प्रतियोगिवैयधिकरण्यविरहात्, समवायेन घटत्वविशिष्टाभाविन्रह्मितप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाति-रिक्तसम्बन्धावाच्छिन्नत्व-साध्यतावच्छेदकताघटककालिकसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकसमानाः धिकरणनिष्ठस्वोभयसत्वेनोभयाभावविरहादिति वाच्यम् । तत्र तत्पर्वतसंयुक्तविभाभनाऽपः मानकालीनत्यवस्यविच्छन्नाभावस्यैव कालिकसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकस्य लक्षणघटकत्वात् , तित्रक्षिपतप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटसम्बन्धाति -रिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वविरहेणोभयाभावसत्वात् तद्भावनिर्द्धापतप्रतियोगित।वच्छेदका-भाववति तत्पर्वतसंयुक्तवहौ वर्ष्टित्वस्य दृत्या परिभाषिकावच्छेदकत्त्रानुपपत्या नाव्याप्तिरिति ।

ययपि कालिकसंयोगसमवायस्वरूपान्यतमसम्बन्धेन प्रमेयविशिष्टस्य संयोगेन साध्यत्तायां सद्धेतौ ताहशोभयाभाववद्वच्छेद्कताकप्रतियोगिताकस्य प्रतियोगिव्यधिकरण्
हेतुसमानाधिकरणाभावस्याऽप्रसिद्धाऽव्यास्यापत्तिः, तथापि साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छक्तत्वसाध्यतावच्छेद्कव्यापकिष्ठिः तथापि साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छक्तावः निवेश्यत्वात्, तथाच तत्पवतसंयुक्ताऽसमानकालीनतद्धाक्तिष्ठिकालिकसम्बन्धाविच्छक्तावः च्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकसमानाधिकरणित्वष्ठते प्रसिथतावच्छेकव्यापकिष्ठिः विष्ठस्याम्यस्याभावसत्वात्ताहशतद्धवत्यविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावमादायैवोक्तस्थलेऽव्याप्तिरतदिमप्रान्भवात् । एवं च रूपत्ववद्ज्ञानाभावमादाय न रूपवान् पृथिवीत्वादित्यादावव्याप्तिरतदिमप्रान्थेणैवाऽतिव्यास्युपादानादिति निपुणा वदन्ति ।

वाचालास्तु साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्ना याऽवच्छेदकता तदविच्छन्निक् पकताकाधिकरणत्वीयस्वरूपसम्बन्धेन हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाविच्छन्न "प्र-तियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्न"निरूपकताकाधिकरणत्वाभाववित अवृत्तिर्योधिकाः समः स पारिभाषिकाऽवच्छेदकः, तथाच समवायसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकःवाविच्छन्निक्षणक्वाकाधिकरणत्वीयस्वरूपसम्बन्धेन विषियत्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकःवाविच्छन्निक्षिकरणत्वीयस्वरूपसम्बन्धेन विषयित्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकःवाविच्छन्निक्षिकरणत्वीयस्वरूपसम्बन्धेन विषयित्वसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकःवाविच्छन्निक्षिकरणत्वाभावस्य केवलान्वयितया नाऽव्याप्तिः, किन्त्वतिव्याप्तिरेवेति । वस्तुः

तस्तु हेतुमिष्ठष्ठाभावप्रतियोगिनावच्छेद्कस्य साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धावच्छिष्ठप्रतियोगिताकाभाववति साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनाऽवृत्तयो ये धर्मास्तद्धमीनेष्ठा या प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिष्ठावच्छेदकता तिष्ठक्ष्पकविशेष्यताभिष्ठा साध्यताव
च्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकताकविशेष्यता तद्वच्छेद्कत्वं साध्यतावच्छेदके निवेश्यम् । तथाच विषयितासम्बन्धावच्छित्रह्पत्विष्ठावच्छेद्कताकप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववदवृत्तिहृपत्विष्ठा या प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकभिताविष्यित्वसम्बन्धाविशेष्यतासमवायसम्बन्धावच्छित्रहृपत्विष्ठावच्छेद्कताघटकममूनाविष्ययत्वसम्बन्धाविशेष्यतासमवायसम्बन्धावच्छित्रहृपत्विष्ठावच्छेद्कताकविशेष्यता तद्वच्छेद्कत्वस्य साध्यविशेष्यतासमवायसम्बन्धावच्छित्रहृपत्विष्ठावच्छेद्कताकविशेष्यता तद्वच्छेद्कत्वस्य साध्य-

ननु धुमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहारित्यत्र अयोगोलकाSवृत्तित्वाविच्छन्नाभावप्र-तियोगितावच्छेदको योऽयोगोलकवृतित्वाभावस्तदभाववति वहौ धूमत्वप्रकारकप्रमाविशे-<sup>६यत्वस्याऽग्रुत्या पारिभाषिकावच्छेदकत्वेनाऽतिव्याध्यसम्भवात्कथमतिव्याप्तिरिति चेत्र ।</sup> विहित्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् धूमादित्यादौ पर्वतान्यत्ववैशिष्ट्याविच्छन्नाभावमादायाऽ• साध्यतावच्छेदकातिरिक्ताऽभावानवच्छित्रत्वं प्रतियोगितायां निवेश्यम्, तथाचाऽयोगोलकावृत्त्यभावस्य लक्षणाऽघटकःवादिति केचित्। तदसत्। तावव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धावच्छित्रावच्छेद्कत्वावच्छित्रावच्छेद्कत्वावच्छित्रावच्छेत् ताकाधिकरणःवीयस्वह्वपसम्बन्धावाच्छन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धाव • च्छित्रप्रतियोगिताकावच्छेदकत्वावच्छिन्नानिह्मपकताकाधिकरणत्वाभावः तद्वत्रिह्मपितसाध्यतावः च्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिःताभाववत्वरूपस्य पारिभाषिकावच्छेदकःवस्याऽवर्थं नि वेशनीयत्या स्वरूपसम्बन्धाविद्यन्नावच्छेदकत्वाविद्यन्नीनरूपकताकाधिकरणत्वीयस्वरूपस-म्बन्धेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धाविद्यन्नावच्छेदकःवावाच्छन्नानिह्नपकताकाधिकरणस्वाभावस्य केवलान्वियतया नाऽव्याप्तिः । नच तत्पर्वतान्यत्वाधिकरणनिक्षितत्वृत्तित्वनिष्ठा या स्वद्भपसः म्बन्धाविच्छन्नाऽवच्छेदकता तादशावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य तत्पर्वते हेतुसमानाः धिकरणस्य प्रतियोगितावच्छेदकाभाववति विहिभिन्ने विहित्वस्याऽबृत्या च्छेदकत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम् । तत्पर्वतान्यत्वाधिकरणनिह्मितवृत्तित्वस्य भिन्नत्वात्, तथाच तत्पर्वतिक्षिपतवृत्तित्वाभावापेक्षयातत्पर्वतान्यत्वाधिकर्णः निरूपितवृत्तित्वस्याऽनेकस्यावच्छेदकरवे तस्य गुरुधर्मावाच्छन्नप्रतियोगिताकत्वेनाऽप्रसि साध्यतावच्छेदकातिरिक्ताभावाऽनविछन्नप्रतियोगिताकस्वानिवेशनं चेन्न । तादातम्येन धूमविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां द्रव्यत्वादिहेतावतिः तादारम्यसम्बन्धावच्छिन्नधूमानिष्ठावच्छेदकतानिद्धिपतसंयोगसम्बन्धाः विच्छन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवस्याऽनेकधूमव्यक्तौ कल्पनापेक्षया समवाः येन धूमत्वस्यैवाऽवच्छेदकत्वे लाघवात् , तथाच घटाभावमादायाऽतिव्याप्तिः । न चाऽयो गोलकाऽबृत्यवच्छिन्नाभावमादाय नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तस्य गुरुधर्मावच्छिन्नप्र-तियोगिताकत्वेन लक्षणाऽघटकत्वात् , उक्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्याऽयोगोलकावृत्तौ

## जागदीश्यवच्छेदकत्वानिकाक्तिः।

करुपने इयोगोलका इन्तित्वस्याप्यवच्छेदकतावच्छेदकत्वं कल्पनीयम् , तदपेक्षया लाघवादुः काभावप्रतियोगितावच्छेदकरवमयोगोलकवृत्तिरवाभावस्यैव कल्पनीयमित्यतिव्याप्तिः । अथ संयोगसम्बन्धावच्छिन्नधूमत्वावच्छिन्नाव च्छेदकताकसंयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिता<mark>का</mark>• भावमादाय नातिन्याप्तिः, उक्ताभावप्रातियो।गितावच्छेदकत्वं न समवायेन धूमत्वे कल्पयितुं शक्यते धृमवस्पर्वतवद्देशे धृमो नास्तीति प्रत्ययाद्तिप्रसंगाद्यनापादकत्वविरहात् । न चात्र विषयितया रूपत्ववज्ज्ञानं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकाभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय प्रतियोगि-तावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नत्वविशेषणसत्वान्नोक्ताभावस्य लक्ष-क्षवकत्वामिति वाच्यम् । तत्राSव्याप्तिवारणाय प्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकः ताघटकसम्बन्धाविच्छन्नत्वं न निवेश्यम् किन्तु प्रतियोगिवैयधिकरण्यघटकानिरूपकतावच्छेदः कतायामेव ताद्विशेषणम् , इत्युक्ताभावमादायाऽतिव्याप्तिवारणसम्भवादिति चेत् । विद्वत्वप्रति-योगिकसमवायेन विहत्वविशिष्टस्य साध्यतायामव्याप्तिवारणाय प्रतियागिवैयधिकर्ण्यघटकिन क्पकतावच्छेद कतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छित्रत्वसाध्यताव-्ट इंदिकनिष्ठरवोभयाभावस्य निवेश्यतया कालिकसम्बन्धाविच्छन्नघटःवनिष्ठावच्छेद्कत्वेऽप्यु कोभयाभावहपसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रत्वसत्वात्तात्रिह्नपकनिह्नपकताकाथि-करणत्वस्य हेत्वधिकरणे सत्त्वाद्दन्हिमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः । न च साध्यतावच्छदेकताः घटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वसाध्यतावच्छेदकनिष्ठत्वाभयाभाववदवच्छेदकतावि-किष्ट्रप्रतियोगिताविशिष्टवत्तिःवाभाववात्रेतिप्रतीतिसाक्षिकभेदस्साध्यतावच्छेदके स्वावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वस्वनिरूपकनिरूपकताकाधिकरणतावाद्भिन्नहेत्वाधि-करणवत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकरवाविच्छन्नत्वस्वसामानाधिकरण्यैतज्ञित्यसम्बन्धेन । द्वितीः यवै॰ स्वावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नत्वस्वनिक्षपकाभाववन्निक्षिपतत्वोभयसम्बन्धेन । तथाच विहत्वप्रतियोगिकसमवायस्य साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकसंसर्गतास्थले घटःवीनष्ठसमवायसः म्बन्धावच्छित्रावच्छेदकता तिद्वीशष्टा या प्रतियोगिता घटत्वनिष्ठसम्बायसम्बन्धावच्छित्रा प्रति-योगिता ताहराप्रतियोगिताविशिष्टवृत्तित्वाभाववाद्भित्रत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वाह्रक्षणसमन्त्रः यः । वहिमान् धूमादित्यादौ साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावाच्छन्नत्वसाः **भ्यतावच्छेदकनिष्ठत्वोभयाभाववद्वच्छेदकत्वान्तर्गतकालिकसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वानिष्ठावच्छे** इकतान घर्नुं शक्यते तिद्वेशिष्टप्रतियोगित्वाप्रसिद्धः, तिनक्षिकित्वताकाधिकरणतावाद्धः भ्नत्वस्य हेत्वधिकरणेऽसत्वान्नाऽव्याप्तिः। अत्र वैशिष्ट्यधटकस्वसामानाधिकरण्यानुक्तौ सम-वायसम्बन्धाविच्छना या घटःवनिष्ठावच्छेदकता तद्विशिष्टप्रतियोगिता विहत्वनिष्ठसमवायसः म्बन्धावच्छित्रा प्रतियोगिता, तथाहि स्वनिरूपकनिरूपकताकाधिकरणतावाद्भित्रहेवधिकरणवु-त्तिर्यो वहवमावस्तत्प्रतियोगितावच्छेद्कत्वावच्छिन्नत्वाताहश्रप्रातयोगिताविशिष्टवृत्तित्वाभाव-वद्भित्रत्वस्य सत्वादव्याप्तिरतस्तदुक्तमिति वाच्यम् । घटानुयोगिककालिकसम्बन्धेन विह्नत्वविशिः इस्य संयोगन साध्यतायां भूतलत्वादिहेतावव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाति-रिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वसाध्यतावच्छेद्कनिष्ठत्वोभयाभाववती याऽवच्छेदकता सा वह्वयनुयोगि-ककालिकसम्बन्धाविच्छन्ना घटत्विनिष्ठावच्छेदकता तद्विशिष्टा या प्रतियोगिता सा वहवनुयो-

गिकंकालिकसम्बन्धाविच्छना घटस्वनिष्ठप्रतियोगिता तद्विशिष्टवृत्तिस्वाभावस्य साध्यतावच्छेद्के सत्वात्, तथाहि-नहयतुयोगिककालिकसम्बन्धावाच्छन्नघटस्वानिष्ठप्रातियोगिताकामाववति तेन सम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकस्याऽसत्त्वादतः प्रतियोगिवैयधिकरण्यघरकानिहृपकतावच्छेदकताः यां प्रतियोगितावच्छेदकाभावीयप्रतियोगितायां अग्रतित्वघटकग्रतित्वे च साध्यतावच्छेदकताः घटकसम्बन्धाविच्छन्नत्वमेव निवेशनीयम् । विद्वत्वप्रतियोगिकप्रमवायेन वन्हित्वविशिष्टसाध्य-कस्थलेऽव्याप्तिवारणाय प्रातियोगिवैयधिकरण्यघटकनिरूपकतावच्छेदकतायां परिभाषिकसाध्य-तावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रत्वमवर्यं निवेशनीयम् , तथाच कालिकसम्बन्धावच्छित्र-श्वटत्वीनष्ठावच्छेदकतामादाय पूर्वोक्ततद्दोषतादवस्थ्यामिति चेत्र। तत्पर्वतसंयुक्तासमानकालीन ध-द्वव्यक्त्यवीच्छन्नाभावमादाय नाऽव्याप्तिः । न च शब्दवान् गगनत्वादित्यत्राऽव्याप्तिः, घटा-भावमादाय लक्षणसमन्वयाऽभावादिति वाच्यम् । महाप्रलयपूर्वोत्पत्राकियाविच्छत्राभावमादा -य लक्षणसमन्वयात्, तथाहि-गगने तादृशिकयावाच्छनस्य कस्याप्यसत्तात्,तथाच नित्यज्ञाना-नुयोगिकविषयितासम्बन्धेन घटत्वविशिष्टस्य समनायेन साध्यतायां ईश्वरत्वादिहेतौ साध्यतावच्छे द्कताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावाच्छित्रा या साध्यतावच्छेर्द्वघटत्वादिनिष्ठा नित्यज्ञानाः नुयोगिकाविषायतासम्बन्धाविच्छत्रावच्छेदकता तनिरूपितनिरूपकताकाधिकरणत्वस्य हेत्वधि-धिकरणे सत्त्वाद् अभावमात्रस्य लक्षणाघटकत्वाद्व्याप्तिः । न च भवतामप्यव्याप्तिता । दवस्थ्यम् , तथाहि हेतुसामानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेरकीभूनघटःवादेः साध्यतावच्छे । द्कताघटकसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभाववाति नित्यज्ञानभिन्ने साध्यतावच्छेद्कताघटः कसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकस्यावृत्तित्वादिति वाच्यम् । उक्तप्रतियोगितावच्छेदकाभाववाति साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनाऽबृत्तिर्यो धर्मस्तद्धर्मानेष्ठा या प्रातेयोगितावच्छेदकताघट-कसम्बन्धाविच्छनावच्छेदकता तन्निक्यकविशेष्यताभित्रा या साध्यतावेच्छद्कताघटकसम्बन न्धावच्छिन्नावच्छेदकताकविशेष्यता तदवच्छेदकःवं साध्यतावच्छदके निवेद्यमिति नाऽव्या-प्तिः । संयोगेन धूमवान्नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेद्काभाववद्दृत्तिधर्मनिष्ठा या प्रतियोगिना-वच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकता सा संयोगसम्बन्धावच्छित्रधूमत्वावच्छित्रावंच्छे-दकता तानिक्रपकविशेष्यताभिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावाच्छन्नावच्छेदकताः कविशेष्यतायां सत्त्वादतिव्याप्तिः संगतेत्याहुः।

केचित्त तादात्म्येन घटभेदिविशिष्टस्य स्वरूपेण साध्यतायां द्रव्यत्वादिहेतावतिव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रातियोगितावच्छेद्कत्वं घटभेदापेक्षया लघोघटभेदिनिष्ठतद्यक्तित्वस्यैव स्वीकः रणीयम्, तदभावस्य च गुरुधमांविच्छिन्नप्रातियोगिताकत्वेन लक्षणाघटकत्वाद्, भवति च घटः भेदाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकीभृतघटभेदत्वादेः तादात्म्येनाऽभाववति घटभेदे साध्यताव-च्छेद्कस्यसत्वात् ।घटभेदिनिष्ठस्वरूपसम्बन्धाविच्छत्रावच्छेद्कताकस्वरूपसम्बन्धाविच्छन्नप्रति-योगिताकाभावस्याऽप्रसिद्धत्वात् स्वरूपेण घटभेदिविशिष्टवाच्यत्वादेः स्वरूपेण सर्वत्र सत्त्वात् । घटभेदानुयोगिकस्वरूपेण घटभेदिविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं पूर्वव्रह्मध्याद् घटा-भेदस्यैवेत्याद्वः ।

परे तु धूमत्वप्रकारकप्रमात्रिशेष्यत्वप्रतियोगिकस्वरूपेण यत्र धूमत्वप्रकारकप्रमाविशे-

## जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

न च तथापि समवायेन प्रमेयस्य साध्यतायां भावत्वादिहेतावतिव्याः तिः, प्रमेयत्वरूपस्याऽवच्छेद्द्रस्याऽभावाऽप्रसिद्ध्या प्रमेयाभावस्य लक्षणाः ऽघटकत्वादिति वाच्यम् । हेतुमान्निष्ठाभावप्रातियोगितावच्छेद्द्रं यद्धप्राऽः न्यूनवृत्ति तत्त्वस्यैव विवक्षितत्वात् । अत एव समवायेन सत्ताश्रयस्य साध्यत्वेऽपि तादशावच्छेदकीभृतस्य सत्त्वस्याभाववित सामान्यादौ साः ध्यतावच्छेद्द्रताघटकीभृतसमवायसम्बन्धेन वृत्तेरप्रसिद्धाविष भावः स्वादिहेतौ नातिव्याप्तिः ।

ष्यस्विशिष्टस्य संयोगेन साध्यत। तत्राऽयोगोलकाऽवृत्तिःवाविच्छत्राभावप्रतियोगितावच्छेद्
कस्य साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धाविच्छत्रप्रतियोगिताकाभावस्य केवलानवियःवात् ।
नचैवमि विशिष्ट्युद्धयोरेक्येन युद्धस्वक्षपेणाऽयोगोलकाऽवृत्तिःवाविच्छन्नाभावमादायैवाऽतिव्याप्तिः शक्यते वारियदुमिति वाच्यम् । वह्वचनुयोगिककाालकेन विद्दस्वविशिष्टस्य साध्यतायां भूमहतावव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धस्य न्यूनवारकपर्याप्तिनिवे
शस्याऽऽवद्यकत्वादित्याहुः ।

अन्ये तु भावाभावीयविशेषणतासाधारणविशेषणतात्वं नास्तीति भावीयविशेषणतासं-म्बन्धेनोक्तप्रमाविशेष्यत्वविशिष्टस्य साध्यतास्थलेऽतिव्यासौ तात्पर्यमित्याहुः ।

यद्धर्मा ऽन्युनवृत्तीति । यद्धर्मव्यापकिमत्यर्थः । अत्र व्याप्यत्वं साध्यतावच्छेदः कताघटकसम्बन्धेन, अन्यथा धूमवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तिः । व्यापकता च प्रतियोगि तावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, अन्यथा विद्यान् धुमादित्यादावव्याप्तिः । अथात्र विन्हिप्रति-योगिकसमवायेन विन्हत्वस्य साध्यतावच्छेदकतास्थलेऽव्याप्तिः, ताहशावच्छेदकीभूतघटत्वादेः कस्याप्यव्यापकत्वात् । व्याप्यतावच्छेदकवाहित्वप्रतियोगिकसमवायेन प्रतियोगित्वाद् घटत्वस्य यत्पदेन विहत्वस्योपादातुमशक्यत्वात् घटत्वादेस्तत्सम्बन्धेनाऽ धिकरणाऽप्रांसिद्धा तस्यापि यत्पदेनोपादातुमशक्यत्वादिति चेदत्र केचिद् । व्याप्यतापि प्रति-योगितावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन वाच्या, तथाच समवायेन घटत्वव्यापकत्वं स्वस्मिनेव सुलभिमिति नाडव्याप्तिः । न च तादास्म्येन धूमविशिष्टवान् वहेरित्यत्रारातिव्याप्तिः, साध्या-भावश्रीतयोगितावच्छेदकं लाघवाद् धूमत्वं तस्य समवायेन धूमाऽव्यापकत्वात् समवायेन धुमवतिपरमाणौ समवायेन धुमत्वस्याऽसत्त्वात् , द्रव्यत्वव्याप्यव्याप्यजातेः त्तित्वनियमादिति वाच्यम् । तादातम्येन तत्तद्धुमविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदिका तत्त-द्धुमव्यक्तिरेव, तथाच तादारम्येन तत्तद्धुमस्य ततद्धुमव्यापकरवात् । न चैवरीत्या तादारम्येन विहिविशिष्ठस्य साध्यतायामन्याप्तिः, तत्र विन्हित्वस्यैव साध्यतावच्छेद्कत्वाः दित्याहुः । तिचन्त्यम् । तद्यक्त्यनुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन प्रमेयत्वविशिष्टस्य साध्यतायाम-तिन्याप्तिः, तेन सम्बन्धेन प्रमेयत्वविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाघवेन स्वरूपेण तद्यक्तित्वस्यैवेति । तथाच स्वरूपसम्बन्धेन तद्यक्तित्वस्य प्रमेयत्वाऽव्यापकत्वात् । न च प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसाध्यतावच्छेदकताघटकान्यतरसम्बन्धेन तथाच तद्यक्त्यनुयोगिकस्वइत्पसम्बन्धेन तत्तद्यक्तित्वस्य प्रमेयत्वव्यापकत्वान्नोक्ताऽव्याप्तिः

इदन्तु चिन्त्यते । तादशप्रतियोगितावच्छेदकानतिरिक्तवृत्तिभिन्नत्वापेक्ष-या नत्रर्थद्वयाऽप्रवेशेन लाधवात्तादशावच्छेदकं यद्यत्तत्त्वत्यकातिरिक्तः वृत्तित्वं साध्यतावच्छेदकस्य विशेषणं वक्तुमुचितमिति ।

रिति वाच्यम् । ह्वपवान् पृथिवीत्वादित्यादौ नित्यज्ञानानुयोगिकविष्यित्या पटत्वविशिष्टाः भावमादायाऽव्याप्तेः, प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकतज्ज्ञानानुयोगिकविष्यित्या प्रतियोगितावच्छेदकस्य साध्यतावच्छेद्कव्यापकत्वादिति । वस्तुतो यद्यत्सम्बन्धेन यद्धर्मव्यापकं हेतुमः
ज्ञिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं तत्तत्सम्बन्ध्यविद्यज्ञततद्धर्माविच्छन्नविशेष्यताभिन्नसाध्यः
तावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकाविच्छन्नसामानाधिकर्ण्यस्य व्याप्तिः
तथा चोक्तस्थले नाऽव्याप्तिरिति ध्येयम् ।

अथात्र संयोगेनाऽभाववतः साध्यतायामिति व्याप्तिः, तथाहि संयोगेन तादशसाध्याभा-वप्रतियोगितावच्छेदकं लाघवाद् द्रव्यस्वमेव, तथाच प्रतियोगितावच्छेदकस्य द्रव्यस्वस्य साध्यतावच्छेदकीभूताऽभावाऽव्यापकस्वादिति पारिभाषिकावच्छेदकीभृतद्रव्यस्वप्रकारकप्रमावि -शेष्यत्वादिभिन्नस्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वादिति चेत्र । भावाऽभावसाधारणाऽभावस्यमख । एडोपाधिः, तस्यैव हेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकस्वातस्य च साध्यतावच्छेदकीभूताऽ-भावव्यापकस्वात् । अथवा न्यूनग्रतियोगितावच्छेदकस्वाहनीकारादिति ध्येयम् ।

नतु प्रतियोगिताधर्मिकोभयाभावघटितकत्वे एवंचेत्यादिना निष्कर्षस्य वश्यमाणतया-Sनवच्छेदकत्वघाटेतलक्षणे एवेदानीं पारिभाषिकावच्छेदकानिर्वचनमिति प्रतियोगितावच्छेदका तिरिक्तवृत्ति यत्साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नसामानाधिकरण्यं न्याप्तिरित्येव कुतो नोक्तामित्याद इदन्तु चिन्त्यते इति । अत्र हेतुमात्रिष्ठामावप्रतियोगितावच्छेद्कभूतघटत्वातिरि-क्तवृत्तित्वस्य धुमत्वे सत्त्वादतिव्याप्तिरत उक्तम् यद्यदिति । नन्त्रत्र प्रति-योगिव्यधिकरणहेतुमात्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं नास्तीतिप्रतीतिसाक्षिको यः प्र-तियोगिवैयधिकरण्यानिष्ठावच्छेद्कताभिन्नहेतुसामानाधिकरण्यानिष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽभावत्व . निष्ठावच्छेदकताभिनाऽवच्छेदकत्वानिह्नापेका याऽभावनिष्ठा निह्नापितत्वसम्बन्धाविद्यः तादशावच्छेदकताभिन्ना प्रतियोगितात्वानिष्ठावच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकः न्नावच्छेदकता कत्वाडिनिक्षिका या प्रतियोगितानिष्ठनिक्षिपतत्वसम्बन्धाविक्छन्नाडवच्छेदकता ताहशाः वच्छेदकताभिन्नाऽवच्छेदकतात्विष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वाविह्मिका दकरवानिष्ठप्रतियोगिता तादशप्रतियोगिताकाभाववद्वतित्वं साध्यतावच्छेदके इयम् अलं यशदिति निवेशेनेति चेन्न । स्ववृत्तिभेदीयघटत्वावाच्छन्नप्रतियोगितासम्ब न्धेन यत्र पटस्य साध्यता घटत्वस्य हेतुता तत्र घटाभावस्यैव लक्षणघट(१)कत्वात्, तथा-च तादशप्रातियोगिव्याधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वापक्षया लाघवाः द् घटरवानिष्ठतद्व्याक्तित्वस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वामित्युक्ताभावस्य गुरुधमीवच्छिन्नप्रति । योगिताकतया लक्षणाऽघटकःवाद्व्याप्तरतः श्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रति-

८ अ० नि०

<sup>(</sup>१) अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बंधावच्छित्राधिकरणतानियोगिकस्वरूपसम्बन्धेन त्रतियोग्यधिकरण-स्याभावेवद्धत्वधिकरणवृत्तिस्वं घटाभावे न्रतियोगिवैयधिकरण्यम् ।

योगितावरछेदकःवसमानाधिकरणाभयावात्तिधर्मपर्याधावरछेदकताकप्रातियो।गिताकाभावकूटवद्• वृत्तित्वमंव काष्यतावरछेदके निवेदयम् । एतहाभार्थमेव यद्यदिति -कुत्रचिद्यावदिति वा पाठः।

अत्रेयमाद्राक्षः । हेट्समानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकिविश्वष्टान्यस्वं साध्यता-वच्छेदक विदक्षणं यम् । वे० स्विनिष्टामयाद्विधमांविच्छन्नप्रतियोगिताकामाववद्वातिः स्वसम्बन्धेन, दृतित्व च स्वाश्रयमेदवर्षसम्बन्धेन । विशिष्ट्यमेव वा तादशप्रतियोगिता-कामाववद्यत्तित्वक्षंवन्धेन । एवं तादशावच्छेदकं यद्धमंच्यापकमिति कल्पस्यापि हेतुमन्नि-ष्ठामावप्रतियोगितावच्छेदकृतिभिन्नस्वं साध्यतावच्छेदके वाच्यम् । वृत्तित्वं व्यापकतास-म्बन्धेन । तथाच नञ्द्वयकल्पेएव लाधवम् , नञ्घटितकल्पे कृटवत्त्वघटितस्वन गौरव-मिति चेन्न । विद्वमान् प्रमयधूमादित्यादे तादशमेदाऽप्रसिद्धयाऽव्याप्त्यापत्तेः, अतो हेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकिविश्वष्टत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधमावाच्छन्नप्र-तियोगिताकमेदकूटवरवस्य, एवं व्यापकतावटकसम्बन्धेन हेतुमन्निष्ठामावप्रतियोगितावच्छे-दकवृत्तित्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधमान्ष्ठावच्छदकताकप्रतियोगिताकभेदकृटवत्त्वस्याऽवर्यं विवक्षणीयत्या लाघवासम्भवादिति ध्येयम् ।

अथात्र समवायेन प्रमेयसाध्यकभावत्वहेतौ हेतुमिन्निष्ठामावप्रतियोगितावच्छदेकीमूतप्रमेन यत्वस्याऽभावाऽप्रसिद्धा गृहीतुमशक्यत्वाद् घटत्वादेश्च ताहशस्याऽभाववति प्रमेयत्वस्य सस्वादीतव्याप्तिरिति चन्न । हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगित.वच्छेदकं यदव्यापकं तत्वस्येव साध्य-तावच्छेदके वक्तन्यत्वात् ।

प्रतियोगिन्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकरवन्यापकरकं साध्यतावच्छेदके निवेश्यम् , व्यापकता च स्वाश्रयवृत्त्यभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेः न, तेन प्रमेयवान् वाच्यावादित्यादौ तादात्म्यंन साध्यतायां चालनीन्यायेन सर्वेषां प्रमेया-णामेव भेदो हेतुसमानाधिकरणस्तःप्रतियोगितावच्छेदकत्वसमानाधिकरणाभयावृत्तिधर्माव-िच्छंत्रप्रतियोगिताकाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वावाच्छन्नवत्वस्याऽप्रसिद्धावि नाव्याप्तिः, तत्प्रभेये व्यापकत्वसत्त्वाह्रकणसमन्वयः । न च धुमवान् वहेरित्यादौ धुमाभावः प्रतियोगितावच्छेदकधूमत्वे धूमत्वाश्रयवृत्तिर्यो धूमत्वघटोभयाभावस्तत्प्रातियोगित्वसत्त्वादः तिब्याप्तिरिति वाच्यम् । स्वाश्रयदृत्यभावे वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छिन्नप्रतियोगिताकः त्वं निवेशनायम्, तथाच नोक्तदोषः। नचैवमपि सत्तावान् जातेरित्यादौ हेतुसमाना-धिकर्णो यो विशिष्टसत्तानिष्ठतादारम्यसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभाव-स्तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतविशिष्टसत्वादेः सत्त्वाश्रयवृत्तिर्यो वैशिष्ट्यव्यासज्यवृत्तिः धर्मानविच्छन्नप्रांतयोगिताकाभावस्तत्प्रीतयोगित्वीवरहाद्व्याप्तिरिति वाच्यम् । वैशिष्ट्याः नविच्छन्नप्रतियोगिताकसत्ताभावमादाय नाच्याप्तिः । अथवा प्रतियोगिन्यधिकरणहेतुसमाः नाधिकरणाभावप्रतियोगतावच्छेदकत्वावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वावच्छिन्नविशिष्ट-साध्यतावचेछदकावचिछन्नसामानाधिकरण्य व्याप्तिः । वै० स्वावचिछन्नप्रातियोगिताका-भावविश्वष्ठाधिकरणतानिह्पकतावच्छद्कत्वसम्बन्धेन, स्वावच्छित्रप्रतियोगिता च स्वप्रति॰ योगिताकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकः वसम्बन्धेन, निरूपकता च स्वप्रातियोगिकपर्याप्यन

चुयोगितावच्छेद्कत्वसम्बन्धेन, तथाचं प्रमेयवान् वाच्यत्वादिःयादौ हेतुम •
निष्ठतत्त्रमेयभेदप्रतियोगितावच्छेद्कत्वावच्छित्रानुयोगिताक । याप्ति ६ कृप्यवावच्छित्राविशिष्ठ •
त्वस्य प्रमेयत्वे सत्त्वाळक्षणसमन्वयः, तथाहि — स्वावाच्छित्रप्रातियोगिताकामाववाति तत्तरप्रमेये या प्रमेयत्वावाच्छित्राधिकरणता तित्रकृषितिनिक्षणकतावच्छेदकःवसत्त्वात् । अथ नञ्द्वयप्रवेशे कथमत्राऽव्याप्तिवारणमिति चेत्र । हेतुमितिष्ठाभावप्रातियोगिता । च्छिदकविश्वष्टं यो

धर्मः स एव परिभाषिकावच्छेदकः । वै० स्वयुत्यभावीयप्रातियोगिताविद्वापेत्रपरियगिवच्छेदकतावत्त्वसम्बन्धेन । अभावथ्य यद्धमसमानाधिकरणभद्पतियोगितावच्छदकत्वं
नास्तीति प्रतीतिसिद्धः, तथाच हेतुमितिष्ठाभावप्रातियोगितावच्छदकत्याऽने हस्य प्रत्येकधर्म
विशिष्ठस्विवरहेण न प्रमेयत्वादौ प्रारिभाषिकावच्छेदकःवामात नाव्याप्तिरोग्रयाहुः ।

नतु हेतुसमानाधिकरणाभावप्रातेयोगितावच्छेदकं यत्ताणातार्गोभपन्त प्रतियागिताः वच्छेदकताघटकपर्याप्तिसम्बन्धेन तद्भाववति घटादौ विहिन्बस्याऽत्रतेरेहिपान् धूमादि-स्यादावव्याप्तिरिति चेन्न । हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके स्वयमानवात्तकस्व निवेश्य-म् । स्वं साध्यताबच्छेदकम् । उभयत्वादिकन्तु न वन्दित्वपर्याप्यवच्छेदकधर्माबच्छित्र-पर्याप्तिकामिति वन्हिमान् धुमादित्यादौ नाव्याप्तिः, तत्त्रबक्त्यमावमादाय लक्षणमपन्वयः। ननु तद्रपवान् तद्रसादित्यादावव्याप्तिः, तद्रपाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वाद् घटाभावप्रातयो-गितावच्छेदकघटत्वादेस्तद्रूपत्वपर्याप्त्यवच्छेदकधर्मावच्छित्रपर्याप्तिकत्वविरहात् । नच पूर्वक्ष-णवृत्तित्वविशिष्टतद्रूपत्वमेव ताइशावच्छेदकत्वेन प्रसिद्धमिति वाच्यम् । तदवाच्छन्नाभावस्य प्रतियोगिवयधिकरण्याभावात् , कम्बुमीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादाविवयाप्तश्च हेतुम-त्रिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकघटत्वस्य कम्बुप्रीवादिमह्वपर्याप्त्यवच्छेदकतत्तत्कपाल-त्वावच्छिन्नपर्याप्तिप्रतियोगिताकत्वविरहात्, भवति च कपालायभाव एव, तत्प्रतियागिताव-च्छेद्कस्य कंबुमीवादिमत्वसमानवृत्तिकस्य कपालत्वस्याऽभाववति घटे कंबुमीवादिमत्त्वस्य वृत्तित्वादिति वाच्यम् । स्वप्रातयोगिकपर्याध्यनुयोगितावच्छेदकीभूनो यो धर्मस्तद्वाच्छन्ना-वच्छेदकताकानुयेर्गागताकपर्याप्तिप्रतियोगित्वमेव स्वममानवनिकन्वम् , तथा च विह्नमान् धूमादित्यादे। घटाभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य घटन्वस्य विहन्त्रप्रात्योगिकपर्याप्ययन्यागिता-वच्छेदकतावच्छदकं यदकत्वस्वं तद्रशच्छक्रघटत्वानष्ठे अत्वानेष्ठावच्छदकताकानुयागिताकप-यांप्रिप्रात्यागित्वसत्वात्राव्याप्तिः । एवं तद्रपवान् तद्रमाद् कंत्र्मीवादिमदानं द्रव्यन्वादित्या-दौ नाव्याप्यतिव्याप्ताति । अधैवमधि बह्निवप्रतियोगिकपर्याप्यन्यागिनावच्छेदकःवाभाव-वति घटत्वादिनिष्ठतत्त्वदेकत्वे एकःवत्वस्य बात्ततया न तदवन्छदकनावनत्वदकत्वमकत्वत्व-स्याऽतिप्रसक्तत्वात् , तथाच व हिमान् धूमादित्यादावव्यामार्गते चन्न । स्वपनियोगिकप्रयो-प्यन्योगतावच्छेदकवात्मंह्याविभाजकधमेवस्पंह्यावच्छित्रान्योगिताकप्रमापिप्रान्योगीव सव स्वसमानवात्तकत्वम् , तथाच वांद्वाचममानवात्तकत्वस्य पराचादावणि सत्वेनाऽव्याप्तिन सम्भवात । तत्तहिद्वयवान् भूमादित्यादो विद्वघटाभगाभावमादागाएकगामः, तादकप्रातया-योगिताबच्छेदकविष्ठघटोभयन्त्रे माध्यताबच्छेदकममानवानिकन्वमन्त्रादिति वाच्यम् । अ-त्रायं सिद्धान्तः । नत्र्यघाटितकल्पेडापे स्वावच्छित्वाधिकरणत्वसम्बन्धेन सत्ताद्रव्यत्वा-

भयत्वविशिष्टस्य समवायेन साध्यतायां पृथिवीत्वादावितव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोः
गितावच्छेदकं लाघवाद् द्रव्यत्वभेव तस्य च साध्यतावच्छेदकपर्याप्त्यवच्छेदकीभूतधर्मावः
चिछन्नाऽपर्याप्तिकत्वात् , अन्यस्यापि हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य साध्यतावच्छेद्
कतापर्याप्त्यवच्छेदकीभृतधर्माविच्छन्नपर्याप्तिकत्वाभावादतस्तद्वारणाय स्वपर्याप्त्यचुयोगिः
तानवच्छेदकीभूतो यो धर्मः तद्नविच्छन्नपर्याप्तिकत्वं स्वसमानवृत्तित्वम् ।
तथाच द्रव्यत्वपृथिवीत्वोभयत्वे साध्यवद्वृत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वविरहेण स्वसमानवृः ,
तिकत्वसत्त्वात्वाद्याभावमादायैवोक्तव्यभिचारिण्यतिव्याप्तिवारणसम्भवात् ।

अधैवं धूमवह्न्युभयानुयोगिकसमवायेन विह्निधृमघटगतित्रिःवविशिष्टस्य साध्यतायां वः
हिहेतौ हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं लाघवतो विह्निधृमोभयःवं तच न ताहशित्रिःवः
समानवृत्तिकं किन्तु त्रित्विमित्यितिव्याप्तिः । न चाऽयोगोलकाऽद्वृत्तिःवस्य हेतुमिन्निष्ठाभावप्रः
तियोगितावच्छेद्कस्य साध्यतावच्छेद्कसमानवृत्तिकस्य सौलभ्यान्नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् ।
एवमप्ययोगोलकाऽद्वृत्तिःवाभाववाते वह्नौ साध्यतावच्छेद्कस्य पर्याप्तिसम्बन्धेन सत्त्वादेवाः
ऽतिव्याप्तितादवस्थ्यादिति चेन्न । समवायेन प्रमेयसाध्यकभावत्वहेतावित्व्याप्तिवारणाय
हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं यद्व्यापकं तत्त्वमेव साध्यतावच्छेद्के विवक्षणीयम् ।
तच्च व्यापकत्वं स्वावच्छित्रप्रतियोगित्वसम्बन्धेन वाच्यम् , तथाचोक्तस्थले ताहशायोगोः
लकावृत्तिःवस्य निरुक्तसम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्कव्यापकत्वान्नातिव्याप्तिः । ताहशित्रत्वाधिः
करणे वह्नाविपि त्रित्वावच्छेदेनाऽयोगोलकाऽद्वित्तिवस्यैव सत्त्वादिति ध्येयम् ।

केचित्तु स्वप्रतियोगिकपर्याप्यत्ययोगितावच्छेदकधर्मावच्छित्रपर्याप्तिकाभिन्नत्वस्वसामानाधिकरण्योभयाभाववत्वं हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके स्वसमानवृत्तिकत्वम्, स्वं
साध्यतावच्छेदकम्, स्वसामानाधिकरण्यघटकाऽधिकरणत्वं वृत्तित्वं च पर्याप्तिसम्बन्धेन
बोध्यम्, तथाच तार्णातार्णीभयत्वे उभयाभावात्मक्विहित्वसमानवृत्तिकत्विवरहेणोक्तोभयाभावमादाय न विह्नमान् धृमादित्यावन्याप्तिरिति प्राहुः।

वाचालास्तु स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकधर्माविच्छन्नपर्याप्तिप्रतियोगितवस्य सामानाधिकरण्याभयाभाववत्वं स्वसमानवृत्तिकत्वम्, स्वं साध्यतावच्छेदकम्, तथाच विद्वसामानाधिकरण्याभयाभाववत्वं स्वसमानवृत्तिकत्वम्, स्वं साध्यतावच्छेदकम्, तथाच विद्वमान् धुमादित्यादौ ताणांताणोभयाभावमादाय नाऽव्याप्तिः। अथ स्वसामानधिकरण्यघटकाधिकरण्यं साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, वृत्तित्वं प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन यद्युच्यते, तदा कम्बुप्रीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादावितव्याप्तिः, साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकीमृतस्य घटावादेरुक्तसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकसमानाधिकरण्यत्वकम्बुप्रीवादिमत्त्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकधर्माविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगित्वोभयस्यै व सत्त्वेनोभयाभाववत्त्वाभावादभावान्तरस्यैव लक्षणघटकत्वात् । प्रतियोगितावच्छेदकताधटकसम्बन्धेनाऽधिकरण्यतस्य साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन वृत्तित्वस्योक्तौ चेक्तस्यः
ले वारणेऽपि धृमत्वप्रकारकप्रमाविद्येष्यवान् विद्वीरित्यादावित्व्याप्तिः स्यात्, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकधृमत्वे साध्यतावच्छेदकसमानवृत्तिकत्वाविरहात् प्रतियोगितावच्छेदकः
ताघटकसमवायसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणाऽप्रसिद्धः, तद्यक्त्यभावमादायैवाऽति-

च्याप्तिवेिध्या । साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन स्वाधिकरणे तेनैव सम्बन्धेन वृत्तिस्वोक्ती उक्तव्यिभिचारिण्यतिव्याप्तिवारणसम्भवेऽपि विद्वाविष्ठकारकप्रमाविशेष्यवान् घूमादिस्यादावच्याः प्रयापत्तेः । तत्र तार्णातार्णगतद्विस्वाविच्छक्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकद्विस्वे साध्यतावच्छेदकः ताघटकस्वरूपसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्यावरहेण तस्त्रयुक्तोभयाभावसत्त्वात् ताहशाभावस्यैव लक्षणघटकस्वादिति हेतुमित्रष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके ताहशस्वसमानयः तिकत्वं न निवेश्यमिति चेक । प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणे तेनैव सम्बन्धेन वृत्तित्वम् , तथाच तार्णातार्णोभयाभावप्रतियोगितावच्छेदकाघटकपर्याप्तिसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणे वहा पर्याप्तिसम्बन्धेन ताहशोभयस्वस्य वृत्तिः वाद्याप्तिसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणे वहा पर्याप्तिसम्बन्धेन ताहशोभयस्वस्य वृत्तिः वाद्याप्तिः । न च धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहेरिस्यत्र धृमाभावप्रतियोगिताव च्छेदकताघटकसमवायसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणाऽप्रसिद्धेः अन्याभावमादायाः ऽतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । धूमगताऽन्यतमस्वावच्छिक्ताभावमादायाऽतिव्याप्तिविरहात् । नचेवमपि यत्र स्ववृत्तिभेदीयघटस्वावचिछन्नप्रतियोगितासम्बन्धेन वाच्यस्यस्य साध्यता घटः त्वस्य हेतुता तत्र हेतुमित्रष्ठघटाभावस्यैव प्रतियोगिवेषकरण्यं ताहशाभावप्रतियोगितावः च्दिकत्ता वत्र हेतुमित्रष्ठघटाभावस्येव प्रतियोगिकरण्यं ताहशाभावप्रतियोगितावः च्दिकत्ता वत्र हेतुमित्रष्ठघटाभावस्येव साध्यतावच्छेदकाधिकरणाऽप्रसिद्धेरप्रसिद्धिनिबन्धनाऽव्या- विरक्षेत्रसम्वायसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणाऽप्रसिद्धेरप्रसिद्धिनिबन्धनाऽव्या- विरक्षिति वाच्यम् । तत्र घटनिष्ठान्यतमस्वावचिछन्नाभावमादायैव लक्षणसमन्वयः ।

अथ तादारम्येन धूमविशिष्टस्य संयोगन साध्यतायां द्रव्यत्वहेतावतिव्याप्तिः, तत्र सार ध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं समवायेन धूमत्वस्यैव, समवायसम्बन्धावाच्छन्नधूमत्वानिष्ठाव-च्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगितावच्छेदके धूमत्वे प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम् वायसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकाधिकरणे धूमावयवात्मकधूमे समवायेन वृत्तित्वधूमप्रतियोगि कपर्याप्त्यसुयोगितानवच्छेदकधर्मावच्छित्रासुयोगिताकपर्याप्तिप्रातियोगित्वाभयोः सत्त्वेनाऽन्याः आवमादायाऽतिच्याप्तिः । न च संयोगेन धूमविशिष्टस्य संयोगनाऽभावमादाय नातिच्याप्तिः, तथाहि—ताद्दशाभावप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसंयोगेन साध्यतावच्छेदकसामानाधिकर-ण्यसत्वेऽपि साध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेदकधर्मावच्छिन्नानुयोगिताक-पर्थाप्तिप्रतियोगित्वाभावसत्वेनोभयाभावसत्वादिति वाच्यम् । तादृशाभावप्रतियोगितावच्छेद्-काभाववति धूमाऽसंयुक्तधूमे साध्यतावच्छेदकस्य सत्त्वात् प्रतियोगितावच्छेदकताघटकस्व. क्पसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकीभूतधूमाधिकरणाऽप्रसिद्धेरिति चेत्र । साध्यतावच्छेदकाभा-ववत्वमेव स्वसमानवृत्तिकत्वम् हेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके निवेश्यम् । अभावश्र स्वसामानाधिकरण्यस्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेदकधर्मावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्र-तियोगित्वोभयसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः, सामानाधिकरण्यघटकाथिकरणत्व वृत्तित्वं च प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन, तथाच धूमगतान्यतमःवावाच्छन्नाभावमादायैव नातिव्याप्तिरित्याहः।

केचित्तु प्रतियोगितावच्छेदकाभावः स्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धाः वच्छिन्नप्रतियोगिताकः । तादृशाभाववद्गृत्तित्वं च स्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेः दकत्वसम्बन्धेन तथा च स्वप्रतियोगिकपर्याप्यमुयोगितावच्छेदकत्वसंबन्धाविछन्नः

प्रतियोगिताकताणीताणीभयत्वाभाववति तद्यक्तित्वे स्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगिताव-कंबुप्रीवादिमत्वा. च्छेच्कत्वसम्बन्धन विहत्वस्य वृत्तित्वालक्षणसमन्वयः न च न् द्रव्याःवादित्यादौ स्वप्रतियोगिकपर्याध्यन्योगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन घटत्वाभाववति । तत्कपालत्वे तादृशसम्बन्धेन साध्यताव च्छदकस्य सत्त्वादति व्याप्तिरिति कपालाभावमादायाऽतिव्याप्तिविरहादिति । न च कंबुप्रीवादिविशिष्टस्य त्म्येन साध्यता कपालस्वस्य हेतुता तत्र कपालभेदस्य हेतुसामानाधिकरण्यविरहात संयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताककपालाभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन योगिन्याधिकरणत्वविरहादिति वाच्यम् । वृत्त्यानियामकसम्बन्धस्य प्रतियोगितावच्छेदक-त्वमभ्युपेरयेदमुक्तम्, तथाच प्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वनिवेशेनै॰ व सामझस्यात् । एवं न्यूनवृत्तिधर्मस्यापि प्रतियोगितानवच्छेदकत्वमभ्युपेत्येद्मुक्तम् । प्रस-तेन धूमावस्य विह्वधूमोभयाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेऽपि नोभयसाध्यकव्यभिचारिण्यति . कः। न च स्वकालीनधूमविह्वघटगतित्रित्वप्रतियोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन विह्वधूमोभयत्व-विशिष्टसाध्यकस्थलेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । परम्परायाः संसर्गत्वे मानाभावादित्याहः ।

अत्र हेतुमिश्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताःवावाच्छत्रानुयोगितापर्याप्तिककूटःत्वाविच्छश्रविशिष्टसाध्यतावच्छेद्काविच्छत्रसामानाधिकरण्यमिति निवेशस्यावश्यकतया विद्विघटतृतिद्वित्वविश्वष्ठाधिकरणतानिकापितानिकपकतावच्छेदकःवस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वाळक्षणसमन्वयसम्भवे स्वसमानवृत्तिकःवं व्यथमेवेत्यस्वरससुचनाय चिन्त्यते इत्युक्तम्। केचित्तु
व्यभिचारज्ञानप्रतिवध्यव्याप्तिज्ञानस्येवानुमितिकारणत्वम्, तथाच विद्वतं धृमविश्वष्ठाभावप्रकियोगितावच्छेदकातियोगितावच्छेदकमिति व्यभिचारज्ञान।ऽप्रातिवध्यस्य धृमवनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकामाववद्दत्तिविद्धत्वमिति ज्ञानस्य नानुमितिकारणत्वम्, अन्यथा तादशव्यभिचारज्ञानकालेऽव्यनुमित्यापत्तेरित्यादुः।

अपरे तु नज्द्याऽप्रवेशे सत्तावान् जातेरित्यत्राऽव्याप्तिः, साध्यतावच्छेदकसत्तात्वस्य ताद्दश्वतियोगितावच्छेदकविशिष्टसत्तात्वाऽतिरिक्तवृत्तित्वाभावादिति वाच्यम् । नज्द्वयप्रवेशेऽ पि सत्तात्वस्य ताद्दश्वतियोगितावच्छेदकविशिष्टसत्तात्वानितिरिक्तवृत्तित्या तद्भिन्नत्वाभाग् वेनाऽव्याप्तितादवस्थ्यात् । यदि नज्द्वयघटनायां ताद्दशानुपपत्येव वस्तुतस्त्वत्यादिना प्रतियोगितावच्छेदकानतिरिक्तवृत्तित्वस्य निष्कषंकरणात्रानुपपत्तिरित्युच्यते, तदा नज्द्वयाऽप्रवेशेऽ पि प्रतियोगितावच्छेदकातिरिक्तवृत्तिसाध्यतावच्छेदकत्यादेः तादशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छि न्नाभाववदसम्बद्धं यद्विशिष्टसामान्यं, तादशप्रतियोगितावच्छेदकं यद्विशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभाव-प्रतियोगितावच्छेदकं वा तद्धमाविच्छन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति निष्कषंकरणनाऽनुपपत्यग्मावादिति परन्तु नज्द्वयप्रवेशे इव तदप्रवेशेऽपि विद्यान् धृमादित्यादी वाद्वित्वादेस्तादशप्रतियोगितावच्छेदकं वात्वादितिकवृत्तित्वाभावादव्याप्या स्वसमानवृत्तिकत्वविशेषगणमावस्यकम् । धृमत्वादेस्तादशप्रतियोगितावच्छेदकमहानसीयधृमत्वाद्यतिरिक्तवृत्तित्वनाऽतिप्रणमावस्यकम् । धृमत्वादेस्तादशप्रतियोगितावच्छेदकं यद्याद्यत्यकं तदितिरिक्तवृत्तित्वस्येव साध्यतावच्छेदकं निवेशनीयत्वात् तादशप्रतियोगितावच्छेदकं यद्याद्यस्यम् , तथाच साध्यतावच्छेदकसमानवृत्तिकः निवेशनीयत्वात् । स्वपदं चात्र साध्यतावच्छेदकं वदतिरिक्तवृत्तित्वस्येव साध्यतावच्छेदकं निवेशनीयत्वात् । स्वपदं चात्र साध्यतावच्छेदकं निवेशनीयत्वात् । स्वपदं चात्र साध्यतावच्छेदकं वदतिरिक्तवृत्तित्वस्यवात्वच्छेदकं निवेशनीयत्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वात्वच्छेदकं वदतिरिक्तविष्टिक्तसमानवृत्तिकः

नतु धूमादिमक्षिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्यद्वह्न्यादिनिष्ठं ता णाऽताणेदहनोभयत्वं यावस्वं वा तदनतिरिक्तवृत्येव वाहित्वादिकामिति व्याप्तिळक्षणाऽसंभवीत्यत आह स्वसमानेति ।

ताहराप्रतियोगितावच्छेदकं यद्याप्रत्येकं तदातिरिक्तवृत्ति यत्याध्यतावच्छेदकं तदविच्छन्नसामान् नाधिकरण्यं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम् । एवं च विद्यमान् यूमादिखादौ महानसीयविद्वित्वादे विद्वित्वसमानवृत्तिकताहराप्रतियोगितावच्छेदकत्वेन तदितिरिक्तवृत्तित्वस्य विद्वत्वदौ सत्त्वेन लक्षणसमन्वयेऽपि एतद्रूपवान् एतद्रसादित्यादौ साध्यतावच्छेदकसमानवृत्तिकताहराप्रतियोगित तावच्छेदकाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिः । न च पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टतद्रूपत्वमेव ताहरां प्रसिद्धमिति वाच्यम् । तद्ववच्छिन्नाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नप्रतियोगिवयधिकरण्यामावेन लक्षणाऽघटकत्वात् साध्यतावच्छेदकतद्रूपत्वस्य तदितिरिक्तवृत्तित्वाभावेनाऽव्याप्तरनुद्धाराच्या । एवं कालो घटवान् सहाकालपरिमाणदित्यादावप्यव्याप्तिः, तत्र गगनत्वस्यैव नाहराप्रतियोगितावच्छेदकत्वेन तस्य साध्यतावच्छेदकसमानवृत्तिकत्वाभावेन निरुक्तताहराप्रति योगितावच्छेदकाऽप्रसिद्धः । नब्द्यप्रवेशे च स्वपदस्य पारिभाषिकावच्छेदकपरतया नोक्ताव्याप्तिरित्याहुः ।

वस्तुतस्तु नञ्द्याऽघटितोक्तलक्षणस्य लघुत्वेऽिष लक्षणान्तरत्वेन मूलकृदुक्ताऽनवच्छे दक्तवघटितलक्षणस्य नञ्घटितत्वेनाऽवच्छेदकत्वस्याऽनितिरिक्तवृत्तित्वे नञ्द्रयघटनाया आ
वद्यकत्वमेन, यथासिक्वेदो च न वैयर्थ्यमिति सारम्।

व्यासिलक्षणाऽसम्भवीति । अथात्र महानसीयतेजस्त्वाविच्छनावमादायाऽव्याप्तिः वारणाय धर्मविशिष्टान्यत्वं प्रतियोगितायां निवेद्यम् । वे॰ स्वनिष्ठावच्छेद्कतानिक्षपितत्वस्वाः ऽश्रत्यवच्छेदकतानिक्षपितत्वोभयसम्बन्धेन, तथाच विद्वयद्यतिद्वित्वाविछन्नाभावमादाय नाऽच्याप्तिरिति स्वसमानवृत्तिकत्वं व्यर्थमिति चेन्न । महानसीयविश्वाक्षिमान् धृमादिः त्यादावितव्याप्तिवारणायोक्तस्य साध्यतावच्छेदकताविशिष्टान्याऽवच्छेदकतानिक्षपितत्वक्षपः "साध्यतावच्छेदकतिद्वरोभयानविच्छन्नत्वस्य"विश्विघटवृत्तिद्वित्वात्मकतद्यवत्यविच्छन्नप्रतिः योगितायां सत्त्वात्तिक्षस्यकाभावमादायाऽव्याप्तिवारणायैव स्वसमानवृत्तिकत्वं निवेद्यम्, वैः शिष्ट्यं च प्रसिद्धचतुष्टयसम्बन्धेनेति ।

अथात्र ह्पवान् पृथिवीःवादिःसत्र विषयितया ह्पत्वविशिष्टाभावमादाय।ऽव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नतं प्रतियोगितावच्छेदकतायामवर्यं निवेशनीयम्, तथाच विद्वमान् धूमादिःसत्र पर्याप्तिसम्बन्धावच्छिन्नतार्णातार्णद्दनवृत्तिद्विःविष्ठाः
बच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वात्कथमव्याप्तिः । न चोक्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकताघटकविषयितासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्छेदकताघटकविषयितासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्छेदकाभावविति हःपे ह्पत्वस्य सत्वादव्याप्तिविरहेण साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं न निवेशनीयमिति वाच्यम् । यत्र स्वह्रपेण घोविशेषविषयत्वात्मकतार्णातार्णद्दनवृत्तिद्वित्वविशिष्टस्य
संयोगेन साध्यता घुमादेहेतुता तत्र प्रत्येकवह्नयधिकरणे प्रतियोगित्वयिकरणहेतुसमानाधिकरणस्य तादशद्वित्विनष्ठपर्याप्तिसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य प्रतियोगिः

ताव च्छेदकाभाववाति साध्यतावच्छेदकस्याऽसत्वादव्याप्तिरतः साध्यतावच्छेदकताघटकसम्ब न्धाविच्छन्नत्वं निवेशनीयम् । न च पर्याप्तिस्वरूपान्यतरसम्बन्धेनोक्तधाविशेषविषयत्वात्मक-द्वित्वविशिष्टसाध्यकस्थले पर्याप्तिसम्बन्धाविच्छन्नधीविशेषविषयत्विष्ठावच्छेद्कताकप्रातियोगि-ताकाभावमादायाऽव्याप्तितादवस्थ्यमिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसंसर्गतावच्छे-दक्धमांविच्छन्नसंसर्गताकाऽवच्छेदकताकत्वं प्रतियोगितायां निवेश्यम्। पर्याप्तिस्वरूपान्यतरसम्बन्धाविछन्नघटत्वनिष्ठावच्छेद्कताकप्रातियो • ऽभावाऽप्रसिद्धिः, गिताकाभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं लाघवात्पर्याप्तिसंबन्धेन टपटगतधोविशेषावेषयत्वात्मकाद्वेत्वानेष्ठपर्याप्तिस्वरूपाम्यतर्सम्बन्धाविछन्नावच्छेदकताक -प्रतियोगिताकाभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं लाघवारस्वरूपसम्बन्धेनैव रमकद्वित्वस्याऽवच्छेदकत्वामिति वाच्यम् । घटपटगतधाविशेषविषयःवात्मकद्वित्वमठी • यहपान्यतरनिष्ठा या पर्याप्तिस्वरूपान्यतर्सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकता तदवच्छे. दकताकप्रतियोगिताकाभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वात्, निह तादशाभावप्रतियोगि-तावच्छेदकत्वं पर्याप्तिसम्बन्धेन स्वरूपसम्बन्धेन वोक्तान्यतरस्य, घटपटोभयघटक-प्रत्येक्वदेशे मठवद्शे च तादशाभावप्रत्ययानुदयात् । न च पर्याप्तित्वस्व कपत्वान्यत्रवत्सम्ब । न्धेन धीविशेषविषयत्वात्मकतार्णातार्णदहनगताद्वित्वविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां धूमाः दिहेतौ पर्याप्तिसम्बन्धाविछन्नताष्ट्याविषयत्वात्मकद्वित्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभा • वमादायाऽच्याप्तितादवस्थ्यामिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसंसर्गतावच्छेदकतात्वा -विच्छित्रप्रतियेशिगताकपर्यात्यनुयोगितावच्छेदकरूपवृत्तित्वमवच्छेदकतायां निवेशनीयम् । रूपवृत्तित्वं च स्वावच्छेदकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रातियोगिताकपर्याप्ट्यनुयोगिताव-च्छेदकःवसम्बन्धेन । अत्र न्यूनवारकमात्रानिवेशे यत्र समवायेन विहत्वविशिष्टस्य विष• यितासम्बन्धेन साध्यतायां तज्ज्ञानत्वहेता विद्वित्वप्रतियोगिकसमवायसम्बन्धावि छन्नवि -स्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावमादायाऽव्याप्तिरत इतरवारकपर्याप्तेरपि निवेशः। न च तथापि समवायेन स्वरूपतो विह्नत्वविशिष्टस्य विषयितासम्बन्धेन साध्यतायां तज्ज्ञानत्व-हेतौ विषयितासम्बन्धाःमकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम<del>्बन्धावच्छिन्नत्वसाध्य</del>निष्ठत्वो -भयाभावविशिष्टा या समवायसम्बन्धाविच्छन्नविहत्वाविच्छन्नविहत्विनष्ठावच्छेदकताकवि• षयितासम्बन्धाविच्छन्ना प्रतियोगिता तादशप्रतियोगितानिक्पकामावमादायाऽव्याप्तिः, एवं स्वरूपेण गगनत्वविशिष्टस्य विषयितासम्बन्धेन साध्यतायां तज्ज्ञानत्वादिहेतौ गगनात्मक-तद्यक्त्यभावमादायाऽव्याप्तिश्वेति वाच्यम् । इष्टत्वातः । अतः एव सत्तावान् जातेरित्यादाः वब्याप्तिरुक्ता । न च तथापि विह्नत्वप्रतियोगिकसमवायेन विह्नत्वविशिष्टस्य संयोगेन सा॰ ध्यतायामन्याप्तिरिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्न • त्वसाध्यतावच्छेदकनिष्ठरवोभयाभावस्य विवाक्षितत्वात् । अत्र साध्यतावच्छेदकताघटकसः म्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविष्ठज्ञत्वपदेन साध्यतावच्छेदकताघटकसंसगेतावच्छेदकतात्वाविष्ठ. क्षप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपाऽवृत्तित्वस्य विवक्षितत्वात् । वृत्तित्वं च स्वावच्छेदकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रातियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धे •

## साटिप्पणटीकासमेता।

न । अन्यथा पर्याप्तिस्वद्भपान्यतरसम्बन्धेन तार्णातार्णदहनगतधीविशेषविषयत्वात्मकद्वित्ववि शिष्टसाध्यकस्थले केवलपर्याप्तिसम्बन्धेन तादशद्वित्वविशिष्टाभावमादायाऽव्याप्तिः ।

अथैतादशस्यले एव शुद्धपर्याप्तिसम्बन्धावच्छिन्ना या तार्णातार्णदहनगतसंख्यात्मकद्विःव-निष्ठावच्छेदकता तस्याः साध्यतावच्छेदकनिष्ठत्वविरहेणोभयाभावसत्वातात्रिक्पकप्रतियोगिताः बच्छेदकाभाववति घटे साध्यतावच्छेदकस्याऽसत्वाद्व्याप्तिरिति चेत्र । साध्यतावच्छेदकतावट-कसंबंधातिरिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वसाध्यतावच्छेदकसमानाधिकरणनिष्ठत्वे।भयाभावस्य विवक्ष-णात्, तथाचाऽत्र संख्यात्मकद्वित्वे धीविशेषविषयत्वात्मकद्वित्वसामानाधिकरण्यसत्त्वेन लक्षणः समन्वयसम्भवात् । अत्र च सामानाधिकरण्यघटकाधिकरणःवं वृत्तित्वं च यदि साध्यतावच्छे-दकताघटकसम्बन्धेनोच्यते तदोक्तधीविशेषविषयत्वात्मकद्वित्वविशिष्टसाध्यकस्यले संख्याः रमकद्विःवावच्छिन्नाभावमादायाऽव्याप्तिः, किन्तु साध्यतावच्छेवकताघटकसम्बन्धेनाधिकर्णः स्वं, वृत्तिःवं च प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन । न च कालिकादियावदन्यतमसम्बन्धेन प्रमेयविशिष्टस्य साध्यतायां सद्धेतौ हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कनायां साध्यतावच्छे दकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वसाध्यतावच्छेदकसमानाधिकरणनिष्ठत्वोभयोः सत्वाद्व्याप्तिरिति वाच्यम् । तादशह्यावृत्तित्वसाध्यतावच्छेदकव्यापकनिष्ठत्वोभयाभावस्य विवक्षितत्वात् । अत्र व्यापकताघटकः सम्बन्धः प्रतियोगितावच्छेदकताघटकः, व्याप्यताघट-कसम्बन्धः साध्यतावच्छेदकताघटकः । नचैवं विषयितासमवायान्यतरसम्बन्धेन यत्र घटत्वविशिष्टस्य समवायेन साध्यता तदात्मकपालान्यतरत्वस्य हेनुता तत्राव्याप्तिः, तथाहि प्रतियोगिव्यधिकरणहेतुसमानाधिकरणो योऽभावो विषयितासम्बन्धाविद्यन्नघटस्वनिष्ठा-वच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावः समवायसम्बन्धावच्छित्रघटत्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियो । तयोरभावप्रतियोगितावच्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्ब गिताकाभावश्व, न्धेन(१) साध्यतावच्छेदकव्यापकनिष्ठत्वविरहात् तयोरभावप्रतियोगितावच्छेदकाभाववित प॰ टादौ साध्यतावच्छेदकस्याऽसत्वादिति वाच्यम्। व्याप्यताघटकसम्बन्धोऽपि प्रतियोगिताः वच्छेदकताघटक एवेति ।

नतु यत्र धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वप्रतियोगिकस्वरूपसम्बन्धेन ताहशविशेष्यतावि॰
शिष्ठस्य साध्यता तत्र व्यभिचारिणि समवायसम्बन्धाविच्छन्नधूमत्विनष्ठावच्छेद्कताकप्र॰
तियोगिताकाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसमवायसम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्काधिकरणा॰
ऽप्रसिद्धेरिति धूमगतान्यतमत्वाविच्छन्नाभावप्रतियोगितायामुभयोः सत्वेन तद्भावस्य च
ळक्षणाघटकत्वादभावान्तरमादायाऽतिव्याप्तिरिति चेन्न । साध्यतावच्छेदकत्वाभाववत्त्वमेव
विवक्षणीयम् । अभावश्च स्वावच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्वाश्रयव्यापकिनि
छत्वोभयसम्बन्धाविच्छनप्रतियोगिताकः, तथा चोक्तव्यभिचारिणि धूमाभावमादाय नाति॰
व्याप्तिः, साध्यतावच्छेदकत्वाभावस्य केवलान्वयित्वात्। स्वपदेन धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यः
त्विनष्ठावच्छेदकता नोपादेया प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन तदाश्रयाऽधिकरणऽप्रसि
द्वेः,उपादेया च धूमत्विनिष्ठा समवायसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकता तदवच्छेदकसम्बन्धाति॰

<sup>(</sup>१) तृतीयायार्थोऽवच्छित्रत्वम् , तस्य साध्यतावच्छेदकनिष्ठन्याप्यतायामन्वयः।

रिक्तसम्बन्धावच्छिन्नत्वस्य प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन तदाश्रयव्यापकानिष्ठत्वस्य कालिकेन द्रव्यत्वविशिष्टाभावीयप्रतियोगितानिक्षपितकालिकसम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यत्वनिष्ठावच्छे । दकतायां प्रभिद्धत्वेन ताहशसम्बन्धस्य साध्यतावच्छेदकताया व्यधिकरणस्वेन व्यधिकरणम्-म्बन्धावाच्छन्नप्रातियोगिताकाभावस्य केवलान्वयित्वात् । वृत्यनियामकसम्बन्धस्याऽभावः प्रातियोगिताऽनवच्छेदकरवे ताहशोभयसम्बन्धस्या भावप्रतियोगितानवच्छेदकरवे ताहशो-भयसम्बन्धावाच्छित्रसाध्यतावच्छेदकत्वानिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदस्य निवेशः व्यधिकरणसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिकभेदस्याऽस्वीकारे परम्परायाः संसर्गः त्वीऽनङ्गीकारे च साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छित्रत्वसाध्यतावच्छे. द्कताव्यापकत्वोभयाभाववत्वमेवाऽवच्छेदकतायां निवेश्यम् । नचैवमपि घटकालीनपर्याः प्तिमत्तासम्बन्धेन यत्र द्रव्यत्वपृथिवीत्वगताद्वित्वावीशिष्टस्य समवायेन साध्यताद्रव्यत्वाः देहेंतुता तत्राऽतिव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाघवाच्छुद्वपर्याप्तिसम्बः न्धेन ताहर्शाद्वत्वस्यैव, शुद्धपर्याप्तिसम्बन्धावच्छित्रताहराद्वित्वनिष्ठावच्छेदकतायां भयाभावविरहादिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धावच्छि-श्वत्वसाध्यतावच्छेद्कताव्यापकत्वसाध्यवद्वृत्यभावीयप्रतियोगितानिक्षिपतत्वेतित्रितयाभावव-त्वमेवाऽवच्छेदकताय! निवेदयम् , तथाचोक्ताद्वित्वनिष्ठावच्छेदकतायां साध्यवद्वृत्त्यभावी-यप्रितियोगितानिह्नपितत्वविरहादेव ब्यभिचारिमात्रे नातिब्याप्तिरिति ।

केचित्तु साध्यविष्ठशिधिकरणतानिक्षितसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविछक्रयतिक्रिचिक्तिः
पकतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छत्रत्वसाध्यतावच्छेदकव्यापकानिष्ठत्वोभयाभावस्य विवक्षितत्वात् । तथाच यत्र धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यताप्रातियोगिकः
स्वरूपसम्बन्धेन तादशोवशेष्यताविशिष्ठस्य संयोगेन साध्यता तत्र साध्यविष्ठशिधिकरणतानिक्षितसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छत्रनिक्ष्पकतावच्छेदकताघटकीभूतस्वरूपसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छत्रत्वघाटितोभयाभावसत्वाद्धुमगताऽन्तयमत्वावाच्छन्नाभावमादायवै
नातिव्याप्तिः । अथ निक्षपकतायां यिक्तिचित्त्वानेवेशनं व्यथिमिति चेत्र । यत्र काळिः
कसम्बन्धेन वहेः साध्यता तत्र साध्यविष्ठशिधिकरणतानिक्षपितसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नविक्षपकतावच्छेदकताघटकसंसर्गाऽप्रसिद्धेरतस्तिन्नवेशः । तथाचसमवायसम्बन्धाविच्छन्नविक्षत्वनिष्ठावच्छेदकताघटकसंसर्गाऽप्रसिद्धेरतस्तिन्नवेशः । तथाचसमवायसम्बन्धाविच्छन्नविक्षत्वनिष्ठावच्छेदकताकिक्षकतामादाय नाव्याप्तिः । अत्र व्याप्यताव्यापः
कताघटकसम्बन्धस्तु प्रतियोगितावच्छेदकताघटकः ।

यर्दिकचित्त्वनिवेशेऽनुगमस्तु साध्यतावच्छेदकावाच्छन्नाधिकरणताव्यापकाधिकरणता - निर्ह्मपितसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नानिरूपकताबदन्यत्वसाध्यतावच्छेदकव्यापकिष्ठित्वो - भयाभ वह्मपो विवक्षणीयः । निर्ह्मपकतावत्ता च स्वावच्छेदकताघटकसम्बन्धावचिछन्नत्वसम्बन्धावचिछन्नत्वसम्बन्धाव न कोपि दोष इत्याहुः । तन्न । धीविशेषविषयत्वात्म-कतार्णाताणदहनगतद्वित्वविशिष्ठसाध्यकस्थले पर्याप्तिसम्बन्धावचिछन्नसंख्यात्मकद्वित्त्वविशेष्ठसाध्यकस्थले पर्याप्तिसम्बन्धावचिछन्नसंख्यात्मकद्वित्त्वविशेष्ठसाध्यकस्थले पर्याप्तिसम्बन्धावचिछन्नसंख्यात् । तथाहि प्रथमकल्ये त्रादशाभावप्रतियोगिताव च्छेदकतायां साध्यतावच्छेदकताव्यापकत्वविरहेण द्वितीयकन्ये

# स्वसमानवृत्तिकं चाऽवच्छेदकं प्राह्यम् ।

स्वमनतिरिक्तवृत्तिःवेनाऽभिमतम्, तथाच स्वसमानवृत्तिकं यद्धे-तुमिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं तदनतिरिक्तवृत्त्वमर्थः । यावस्व-स्य बिह्नत्वव्यापकःवेऽपि बाह्नत्वसमानवृत्तिकःवाभावादवे न तस्य ताद्द-श्चावच्छेद्कःविमिति भावः।

तु साध्यतावच्छेदकावच्छिकाधिकरणताव्यापकाधिकरणतानिकपितविहृत्वावच्छिन्नकपकताः वदन्यस्वविरहातः । निकृपकतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताः करवानिवेशे तु स्वकाळीनद्रव्यस्वपृथिवीरवोभयस्वप्रातियोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन द्रव्यस्वः निष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वपृथिवीरविनष्ठतद्यक्तिस्वप्रस्वयम् ।

केचित्त साध्यतावच्छेद्कप्रतियोगिकपर्यात्ययोगितावच्छेद्कीभृतधर्मावच्छिन्नानुयोगि ताकपर्याप्तिप्रतियोगिनिष्ठत्वसाध्यवद्गुत्यभावीयप्रतियोगितानिक्षितत्वोभयाभाववत्वमेव साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छिन्नत्वपदार्थः । साध्यवत्वं चात्र साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धेन । अभावश्च साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकः । तथाच कुत्रापि न दोष इत्याहः । तन्न । अग्रे सत्तावान् जातेरित्यत्राऽन्याप्तिदानमसंगतम् विशिष्टसत्तात्वनि । ष्रावच्छेदकतायां साध्यवद्गुत्त्यभावीयप्रतियोगितानिक्षितत्वसाध्यतावच्छेदकप्रतियोगित्वप, र्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकप्रतियोगित्वपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकप्रतियोगिताकप - र्याप्तिप्रतियोगिनिष्ठत्वोभयोः सत्वात् । न च समानाधिकरण्यसम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यत्वनिष्ठा-वच्छेदकद्वताकप्रतियोगिताकाभावस्य साध्यसामानाधिकरण्यविरहेण ताहशाभावमाद्याऽच्याप्तिः संगतेति वाच्यम् । ताहशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाघवात्समवायेन द्रव्यत्वस्यै-वेति तदभावस्य गुरुधमांवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन लक्षणाऽघटकत्वात् ।

केचित्तु साध्यतावच्छेदकताविशिष्टा याऽवच्छेदकता तादशावच्छेदकताविशिष्टान्याऽव-च्छेदकता सैव साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकतापदेन प्राह्मा । प्रथमवै • स्वानवच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन । द्वितीयवै • स्वावच्छे दकसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन । तथाच न कुन्नापि दोष इत्याहुः । तन्न । धीविशेषविषयत्वात्मकतार्णाताणेदहनगतद्वित्वविशिष्ठसाध्यकस्थले सङ्क्ष्यात्मकद्वित्विनि छप्योभिसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावमादायाऽव्याप्तितादवस्थ्यात् ।

वस्तुतस्तु धीविशेषविषयत्वात्मकद्वित्वविशिष्टस्य साध्यतास्थलेऽव्याप्तिरिष्टेव, सत्तावान् जातेरित्यत्राऽव्याप्तिविदिति ।

स्वमनतिरिक्तत्वेनाऽभिमतामिति । नन्वत्र हेतुमित्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कमेव स्वपदेन प्राह्मम् । तदनतिरिक्तवृत्तित्वे सित तत्समानवृत्तिकत्वं पारिभाषिकावच्छेदकत्वम् , ता-वतेव न तार्णातार्णोभयाभावमादाय नाऽव्याप्तिः । एवं चाऽनुगमे लाघवमिप, तथाहि हेतुस-मानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टत्वं पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वम् । वै० स्वानिति-

# तत्त्वं च स्वपर्याप्त्याधिकरणपर्याप्तिवृत्तिकत्वम् यावत्वादिकम्तु न तथा ।

ननु स्वसमानवृत्तिकत्वं स्वाऽन्यूनाऽनतिरिक्तवृत्तित्वम्, तथाच वित्त निष्ठयावस्वादेरपि समवायादिना वहित्वादिसमानवृत्तिःवमेवाऽत आह तत्त्वं चीत । स्वसमानवृत्तिकत्वं चे त्यर्थः । स्वप्यीसीति । न च विहृत्वपर्याटत्यः धिकरणे यावत्येव वहाँ चिह्नवृत्तियावत्वादेः पर्याप्तत्वाद्वहित्वस्याऽवच्छेद्वः

रिकदृत्तिःवस्वसमानदृतिकःत्वोभयसम्बन्वेन । भवन्मते तु हेतुप्रमानाधिकरणाभावप्रातियोगि तावच्छेदकविशिष्टत्वम् । वै॰ स्वानातिरिक्तग्रत्तित्वस्ववृत्तित्वाभयसंवन्धेन, स्वग्रतित्वं च स्वसः मानवृत्तिकत्वसम्बन्धेन, तथाच वृत्तिःवशास्याऽधिकस्य निवेशाद्गीरवामाते चेत्र । धुमोभयातुयोगिकसमवायेन त्रित्वविशिष्टस्य साध्यतायां विह्वहेतावतिव्याप्तेः, तथाहि हेतुः मित्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं लाववाद् द्वित्वं तत्समानवातिकं च न त्रित्वमिति तस्य पारिभाषिकावच्छेद्कत्वामावात् । अस्मन्मते तु हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं यदः योगोलकावृत्तित्वं तच स्वपर्याध्यनवच्छेदकभितन्यासज्यवृत्तिधमाविच्छित्रपर्याप्तिकत्वह्यात्रित्व-समानवृत्तिकत्व इति तद्दतिरिक्तवृत्तित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकीभूतिव्रित्वे सत्त्वान्नातिव्याप्तिः।

यावत्येव बह्वाविति । समुदायस्य प्रस्रेकाऽनतिरिक्तत्वेन तत्तद्वहेर्वहित्वपर्याप्त्यधि करणस्व याबद्वहानामेव विहित्व स्याप्त्याय करणस्वदिति भावः । उक्तत्वादिति । स्वसमानवृत्तिकत्वपदेन स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकीभूत्धर्मावच्छिन्नानुयोगिता-कपर्याप्तिप्रतियोगित्वस्योक्तत्वादिति भावः।

अथात्र विद्वयीवात्रास्तीति प्रतीतिसाक्षिकविद्वितिष्ठयावस्वाविच्छन्नाभावस्य पर्वते हेतुस-मानाधिकरणस्य प्रतियोगितावच्छेदकस्य वृद्धिनिष्ठयावत्त्वस्य "यावान्वाद्धीराति प्रतीतिवलेन यावस्वादेरापि विद्वात्वपर्याप्त्यवच्छेदकत्वेन तदविच्छन्नपर्याप्तिकत्वस्य यावत्वादौ सत्वेन" विद्वत्तवसमानवृत्तिकस्याऽभाववाति विद्विभिन्ने विद्वत्याऽवृत्तित्वात् , विद्वत्वप्रातियोगिकपर्याः प्यजुयोगितावच्छेदकीभूतविद्विनिष्ठान्यतमःवाऽविच्छन्नाजुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगित्वस्य तादशयावत्वे(१) सत्त्वात् ।

न च स्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वव्यापकत्वमेव स्वसमानवृत्तिकत्वं, व्यापकता च स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन, तथाच वन्हित्वप्रतियो। गिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वाधिकरणे तत्तद्वन्दित्वे यावत्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगि. तावच्छेदकत्वसम्बन्धेन यावत्वाभावसत्त्वेन व्यापकत्वाऽसम्भवान्न काऽवच्छेदकत्वापत्तिरिति वाच्यम् । कंबुप्रीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादावतिव्याप्तेः, घटत्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन घटत्वाभावस्य दिमत्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितावच्छेदकत्वाधिकर्णे तत्तत्कपालत्वे सरवात यद्यपि स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेद्कव्यासज्यवृत्तिधर्मावाच्छन्नानुयोगिताकपर्या-

<sup>(</sup>१) ब्यासज्यवृतिधर्मपतियोगिक पर्योप्त्यतुयोगितावच्छेदकतायाः व्यासज्यवृत्तिधर्मे समनियताव्या-सज्यवृत्तिधर्मे च स्वीकारादिति भाव:।

सिप्रतियोगिताकान्यस्वस्य हेतुमनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके विवक्षणे उक्तस्यलेऽतिव्याप्ति-वारणसम्भवस्तथापि विद्वस्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितान(१)वच्छेदकघटपटोभपत्वावच्छि-जानुयेगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकान्यस्वस्य विद्वगतयावत्वे सत्वाद् विद्वमान् धूमादि-स्यादावव्याप्तिस्तदवस्यैवेति चेन्न ।

स्वप्रतियोगिकपर्याप्तिवृत्युभयावृत्तिधर्मावच्छिक्ननिरूपकतानिरूपितानिरूप्तावद्नुयोगि-तानवच्छेदकव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिनानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकान्यत्वस्य विवक्षणात् , तथाच तःपर्याध्यन्तर्गतविन्द्रत्वप्रतियोगिकतद्विन्द्रत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्ति इति उभया हुः तितद्यक्तिःवावच्छिन्न्विक्पकतानिक्वितिनिक्ष्यतावद्नुयोगितानवच्छेर्कत्वस्य वन्हिगतयाः 🉀 वत्वे सत्त्वेन तद्धर्मावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकान्यत्वस्य यावत्वे विरहान्नाऽग्या -न च तत्पर्याप्यन्तर्गतघटत्वप्रतियोगिकतद् घटत्वावाच्छत्रानुयोगिताकपर्याः प्यनुयो गितानवच्छेदकघटगतयावस्वावचिछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकान्यस्वस्य घटस्वे विरहेण घटाभावोऽपि न लक्षणघटक इति वाच्यम् । तद्घटाभावस्यैव लक्षणः घटकरवात् । न च धुमवान् वन्हेरित्यादावतिव्याप्तिः, धुमत्रप्रतियोगि इतद्रु मत्वाविष्ठ -जानुयोगिताकपर्याप्तिवृत्तिजभयावृत्तितद्यक्तित्वावच्छित्रनिरूपकतानिरूपितनिरूप्यतावदनुयो• गिता नवच्छेदकःवस्य धूमगतयावत्वे सत्त्वेन तद्धमीवच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताका-न्यःवस्य धूमत्वे विरहादुक्तयुक्तया तद्धूमाभावस्यैव लक्षणवटकतया तत्प्रतियोगितावचेछः दकाभाववति धूमान्तरे धूमत्वस्य वृत्तयाऽवृत्तिगगनादेरेत पारिभाविकावच्छेदकत्वादिति वा-च्यम् । स्वप्रतियोगिकपर्याप्तिवृत्तिजभयावृत्तिधर्माविच्छन्ननिक्षपकतानिक्षिपतिनिक्ष्यतावद्रनु योगितानवच्छदकव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिवृत्तिवमाविद्छन्निनः रूपकतानिरूपितनिरूप्यतावस्त्रितियोगितावदन्यस्वस्य विवक्षितस्वात् । उक्तस्थले च धूम त्वप्रतियोगिकयत्किञ्चित्पर्याप्त्यतुयोगितानवच्छेदकवृमगतयावःवावच्छित्रातुयोगिताकरर्याप्तिः प्रतियोगिताकान्यत्वस्य धूमत्वे सत्त्वेन स्वसमानवृत्तिकत्वसत्वान्नातिव्याप्तिरिति परमार्थः। विन्ह्गतयावत्त्वाविच्छन्नाभावमादायाऽव्याप्तिवारणन्तु "यावत्त्वादिकन्तु न तथा"इत्यमे स्फुटीभविष्यति ।

अथ विद्यम्मोभयवान् वहिरित्यादौ साध्यभावप्रतियोगितावच्छेद्कं लाघवात् युमत्वे करुपनीयम्, तत्र चोभयत्वप्रतियोगिकपर्याद्रयनुयोगितानवच्छेद्कच्यासज्ययनित्रमांविच्छत्रानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताकान्यत्वस्य सत्त्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेद्कध्रमत्वानातिरिक्तवातित्वस्या साध्यतावच्छेद्के सत्त्वेन (तच्च ध्रमत्वादावेव) तिद्धिकत्वस्योभयत्वे सत्त्वादिव्याद्र्यापत्तेरिति चेत्र । हेतुमिष्ठश्रभावप्रतियोगितावच्छेद्कविद्याध्यप्त्यस्य तिद्धित्यस्य साध्यतावच्छेद्के निवेश्यम् । वै० स्ववृत्तित्वस्वाविच्छत्रीनस्पकतानवच्छेद्कत्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तित्वं च स्वप्रतियोगि कपर्याद्रयनुयोगितानवच्छेद्कव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वस- स्वन्धेन, तथाच ध्रमत्वावच्छिन्ननिस्पकत्वाभावव्याप्यं नोभयत्वादिकं किन्तु विद्वित्वादिकः

<sup>(</sup>१) अव्यासच्यवृत्तिधमप्रतियोगिकपर्याः य योगितावच्छेदकतायाः, समनियतव्यासच्यवृत्तिधर्मेषि स्वी-काराद्वद्वित्वप्रतियोगिकपर्याप्यतुयोगितानवच्छेदकं न बह्विगतयावत्वमपि तु घटपटगताद्दित्वमेवेत्याज्ञयः ।

९ अ० नि०

मेव, तथाच तद्धर्ममात्राविच्छन्निरूपकतानवच्छेदकरवस्योभयावे सरवेन तस्य पारिभाषिः कावच्छेदकरवान्नोक्तस्थलेऽतिच्याप्तिरिति । धूमरविमन्नोभयरवप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकधर्ममात्राविच्छन्निरूपकतानवच्छेदकरवस्योभयरवेऽप्यसत्वेन तस्य पारिभाषिकावच्छेदः करविदेशेणोऽक्तस्थलेऽतिच्याप्तिरिति स्वभिन्नधर्ममात्राविच्छन्ननिरूपकतानवच्छेदकरवं विद्वायः स्वावच्छिन्ननिरूपकरवाभावच्याप्यरवं धर्मे निवेश्यमतो नातिच्याप्तिः । विद्वमान् धूमादिरयादौ महानसीयविद्वगतिक्याभावच्याप्यरवं धर्मे निवेश्यमतो नातिच्याप्तिः । विद्वमान् धूमादिरयादौ महानसीयविद्वगतिक्यानिरुवाविच्छन्ननिरूपकरवाभावच्याप्यपर्वतीयरवादितत्तद्धर्माविच्छन्ननिरूपकरवाभावच्याप्यधर्मप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदः कधर्ममात्राविच्छन्ननिरूपकरवेश्यादिनिवेशः । विद्वर्वादिकं च तादशपर्वतीयरवप्रतियोगिकप्रयोग्तिकप्रयोगितावच्छेदः कधर्ममात्राविच्छन्ननिरूपकरवेश्यादिनिवेशः । विद्वर्वादिकं च तादशपर्वतीयरवप्रतियोगिकप्रयोग्तिः । मात्रपदिनवेशाद् विद्वधृमोभयवान् वेहिरिरयादौ नातिच्याप्तिः, अन्यथा धूमरवावच्छिन्ननिरूपकरवाभावव्याप्यभविन् विद्वर्वाभावव्यार्थेविद्वरविद्वर्वादिनिवेशः । विद्वर्वादिक्याद्विच्छन्ननिरूपकरवाभावव्यार्थेविद्वरविद्वर्वादिविव्याद्वयोगितावच्छेदकरविद्वधृमरवोभयरवित्रतयधर्माव-विद्वन्नविश्वर्वाद्विद्वर्वर्वाभावव्यार्थेविद्वर्वाद्विव्यार्थार्योगिकप्रयोग्तिवच्छिन्ननिरूपकरविद्वरविद्वर्वादिविव्यार्थार्योगितावच्छेदकरविद्वध्वर्वाद्विव्यार्थार्योगित्ववच्छेदकरविद्वर्वाद्विव्यार्थार्योगित्ववच्छेदकरविद्वर्वाद्विव्यार्थार्याः।

अथ निरूपकरवाभावव्याप्यस्वं तादृश्विक्षपकतावदृश्वित्वं, तत्राश्चित्वं यदि पर्याप्तिसः

म्बन्धेन तदा स्वकालानद्रव्यस्वपृथिवीस्वोभयस्वप्रतियोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन द्रव्यस्विनिष्ठः
तद्यक्तिस्वपृथिवीस्विनिष्ठतद्यक्तिस्विक्षेत्रहरूष्ट्यः समवायेन साध्यतायां द्रव्यस्विनिष्ठः
तद्यक्तित्वपृथिवीस्विनिष्ठतद्यक्तिः, तत्र समवायसम्बन्धाविच्छन्नद्रव्यस्वपृथिवीस्वोभयस्वानिष्ठावच्छेद्कः
ताकाभावप्रतियोगितावच्छेद्काविच्छन्निक्ष्यकतावित साध्यतावच्छेद्कतावच्छेद्कपर्याप्तिसः

म्बन्धेनाऽसत्त्वात् । यदि च साध्यतावच्छेद्कताधटकसम्बन्धेनोच्यते तदा कंबुप्रीवादिमद्वान्
द्रव्यस्वादित्यादावित्व्याप्तिः, तथाहि हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्किभित्त्वच्यस्यस्विनिक्षः
स्वस्य साध्यतावच्छेद्केऽसत्त्वात् स्वावच्छन्निक्ष्पकरवाभावाभाववित अवृत्तियौ धर्मः स
च कपालगताऽन्यतमस्वं तस्प्रतियोगिकपर्यास्यनुयोगितावच्छेद्ककपालद्वयसयोगमात्राविच्छः

न्निक्षपकताऽनवच्छेद्कस्वस्य साध्यतावच्छेद्केऽसत्त्वात् ।

केचित्त हेतुमिन्छ। भावप्रतियांगितावच्छेदकविशिष्टो यो धर्मः स पारिभाषिकावच्छेद्कः कः , वै॰ स्विनिष्ठावच्छेदकताकिक्षपकताकाधिकरणतावद्दृत्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकव्यासः स्वश्चित्तं विच्छन्न। स्वश्चित्तं च स्वप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितानवच्छेदकव्यासः ज्यश्चिधमांविच्छन्न। सुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वसम्बन्धेन, तथाच धुमत्विन्छाव-च्छेदकताकिक्षपकताकाधिकरणतावद्दृत्यभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वान्न विक्षपुमोभयवान् विक्षेरित्यादाविव्याप्तिः । न चैवं विक्षिन्न ह्याक्तित्वाविच्छन्न। भादायाऽच्याप्तिताद्वस्थ्यामिति वाच्यम् । साध्यव्याप्यप्रतियोगिकाभावमादायाऽच्याप्तिरिष्टः । तन्न । अत एव सत्तावान् जातेरित्यादौ विशिष्टसत्ताभावमादायाऽच्याप्तिः संगतेत्यादुः । तन्न । प्राणप्राह्यगुणवान् पृथिवीत्वादित्यत्र हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकपटात्मकतः व्यक्तित्वविशिष्टत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात् , तथाहि स्विन्ष्ठावच्छेदकताकिक्षपकताः काधिकरणतावद्दृत्तियोऽभावः स प्राणप्राह्यगुणत्वावच्छिन्नाभावो न प्राप्तः गुरुधमाविच्छन्नप्रः

तियोगिताकत्वाद् , भवति च घटाद्यभावस्तत्प्रतियोगिताऽनवच्छेद्कत्वस्य साध्यतावच्छेद्के सत्त्वादन्याप्ताः ।

केचित्तु वै॰ स्वावाच्छिन्नानिरूपकताकाधिकरणतावान्निष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रमीयप्रका॰ रतावच्छेदकत्व-स्ववृत्तित्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तित्वं च पूर्वोक्तसम्बन्धेन, तदा नोक्तव्याभिः चारिण्यतिब्याप्तिः, प्रमीयप्रकारतावच्छेद्कता च साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धावाच्छित्रा षाह्या, नातो विक्षमान् धूमादित्यादावन्याप्तिरित्याहुः । तत्र । यत्र कालिकसम्बन्धेन विद्वाः विशिष्टस्य संयोगेन साध्यता धूमादेईतुता तत्राव्याप्तिः, तत्र प्रतियोगिव्याधिकरणहेतुसमानाधिक करणस्य पारिभाषिकसाध्यतावच्छेदकतावटकसम्बन्धाव।च्छित्रावच्छेदकताकप्रातियागिताकस्य 🎉 समवायसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकघटस्वविः शिष्टत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात, तथाहि स्वावाच्छित्रानिह्यकताकाधिकरणतावद्भूत लः निष्ठविशेष्यतानिरूपितकाळिकसम्बन्धावाच्छित्रवाद्वीस्वानिष्ठावच्छेर्कस्वस्य सत्वात् । न च स्ववृत्तित्वाभावाद् वाह्यस्वप्रातियोगिपर्याध्यनुयोगितानवच्छेदकीभूतव्यासज्यः वृत्तिघटगतयावःवास्मकधर्मावच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रातियोगिकस्वसत्त्वादिति घटात्मकत्रव्यक्तित्वावच्छिन्नाभावमादायाऽव्याप्तितादवस्थ्यामिति । वाहियुमोभयवान् वहेरि-त्यत्राऽतिव्याप्तिवारणमञ्चे व्यक्तिभविष्यति । नन्त्रेवं विह्नत्विष्ठावच्छेद्कतात्मकमहानसीय-वह्वथभावीयप्रतियोगितावच्छेदकताविशिष्टस्य समवायेन साध्यतायां विहत्वादिहेतावव्याः ह्यापत्तिः , हेतुसमानाधिकरणस्य महानसीयत्वविद्वोभयाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदको-भयत्वविशिष्टत्वस्य साध्यतावच्छेद्के सत्वात् तदवच्छेद्कताया महानसीयवह्न यभावप्रति योगितावच्छेदकतात्वेन व्यासज्यवृत्तितया नत्प्रतियोगिकपर्याध्यनुयोगिताऽनवच्छेद्कं न महानसीयत्वविहत्वगतोभयत्वादिकं भवति च घटपटोभयत्वादिकमेव तदविच्छन्नानुयोगिः ताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वस्य महानसीयत्ववाहित्वोभयत्वे सत्वात् साध्यतावच्छेदकस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्वादिति चन्न । स्वेतराप्रतियोगिकपर्याप्यतुयोगितानवच्छेदकव्यासः ज्यवृत्तिधर्माविच्छिन्नातुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वसम्बन्धेनैव एववृत्तिःवं निवेद्यम् तथाच तदवच्छेदकतामात्रप्रतियोगिकपर्याध्यनुयोगितान बच्छेदकत्वस्य महानसीयत्वविद्वित्वो भयत्वे सरवेनाऽव्याप्त्यसम्भवात् । न च तथापि महानसीयवन्त्यभावप्रातियोगितावच्छेद्कः ताविशिष्टस्य साध्यतायां द्रत्यत्वादिहेतुकव्याभिचारिण्यातिव्याप्तिः, तथाहि हेतुमित्रष्ठाभा-वप्रतियोगितावच्छेदकं न महानसीयवन्ह्यभावप्रातियोगितावच्छेदकःवं गौरवात्तदपेक्षया ला-घवान्महानसीयत्वविहत्वगतद्वित्वमेव तद्विशिष्टत्वस्य याध्यतावच्छेद्केऽसत्वात् । महानसीं यवन्ह्यभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याप्तौ महानसीयवह यभावप्रति योगितानिरूपितमहानसियत्वनिष्ठावच्छेदकत्वेतरविद्वानिष्ठावच्छेदकःवप्रातियोगिताऋत्वादिति वाच्यम् । हेतुमिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावाच्छित्रप्रातियोगिताकपर्याप्यनुयोगिताः वच्छेदकह्मपविशिष्टं यदूपं तदाश्रयभिन्नत्वं साध्यतावच्छेदके निवेदयम् , वै॰ स्ववृत्तित्वस्वः वृत्तिनिरूपकरवाभावव्याप्यधर्मप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेर्कधर्ममात्रावाच्छित्रानिरूपकः तावच्छेदकतात्वावचित्रन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेदकत्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तिः

# १०० Digitized by Arya Samai Foundation Chemai and eGangotri

्रवं च स्वाश्रयेतराप्रतियोगिकपर्याप्यनुयोगितानवच्छेदकव्यासज्यद्वतिवर्मावच्छित्रानुयोगिः ताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवृत्तित्वसम्बन्धेन, तथाच तादशमहानसीयत्वविद्वित्वामयगताद्वित्वगतेकः त्वविशिष्ठत्वस्य साध्यतावच्छेदकगतसमुदायत्वे सत्त्वात् स्वाश्रयेतरत्वं नोक्तावच्छेदकत्वद्वये अपि तु घटत्वादावेव तदप्रतियोगिकमहानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकःवस्योभयत्वे विरहास्साध्यतावच्छेदकस्यापि पारिभाषिकावच्छेदकत्वान्नातिच्याप्तिरिति । न च स्वकाली नविध्मोभयत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन विद्वयुमघटगतित्रित्वविशिष्टस्य साध्यतायां वह गादिहेतुकव्यभिचारिणि अतिव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकत्वं लाघवाच्छुद्धः पयाप्तिसम्बन्धन वृद्धिभूमोभयत्वे कल्पनीयम् , तथाच तादृशोभयत्वगतैकत्वाविशिष्टस्य सा-•ध्यतावच्छेद्कगतित्रस्वगतैकस्व विरहात् त्रिस्वगतैकस्वाश्रयेतराप्रतियोगिकपर्याध्यतुयोगि• तानवच्छेदकविह्यमोभयत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवृत्तित्वस्य विरहात् त्रित्वस्य न पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वम् , आपे तु विह्वधूमोभयत्वादिकस्यैव तिङ्किः ्श्वत्वस्य साध्यतावच्छेदके त्रित्वे सल्वादिति वाच्यम् । स्वविशिष्टव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छित्राः नुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोग्यवृत्तित्वसम्बन्धेनैव स्ववृत्तिःवं निवेर्यम् । व्यासज्यवृत्तिधर्मे स्ववै • स्वाश्रयेतराप्रातियागिकपर्याप्त्यनुयागितानवच्छेदकत्व-स्वाभावव्यापकत्वोभयसम्बन्धेन, व्या ्पकताच्याप्यता च पर्याप्तिसम्बन्धन, तथाच त्रित्वगतैकत्वावीशिष्टत्वस्य वाह्वधूमोभयत्वे विरहात्। -स्वाश्रयेतराप्रतियोगिकपर्याप्यतुयोगितानवच्छेदकत्वसत्वेऽपि स्वावच्छित्राधिकर्णे घटे द्वित्व· वान्नेति भेदस्य सत्त्वाद्यापकत्वं न स्यादिति । न च तथा पिस्वकालीनविष्ठिधूमपटगतित्रस्वप्रः ितयोगिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेनैव विश्वधूमोभयत्वविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां व्यभिचारिाण अतिब्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमुक्तपरम्परासम्बन्धेन द्वित्वादिकमपेक्ष्य ्युद्भपर्याप्तिसम्बन्धेन त्रित्वस्यैव कल्पनीयम् , तथाच त्रित्वगतैकत्वावीशिष्टत्वस्य द्वित्वग तैकत्वे विरहात् द्वित्वगतैकत्वविशिष्टव्यासञ्यवातिधर्मिस्त्रत्वादिकं तद्विच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रति योग्यवृत्तित्वघटितस्ववृत्तित्वसम्बन्धेन द्वित्वगतैकःवे विरहात्र पारिभाषिकावच्छेदकं द्वित्वम् , अपि तु त्रित्वादिकमेव तिद्भाषात्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वादिति वाच्यम्। व्यासज्यवृत्तिधर्मे स्ववै • स्वाश्रयेतराप्रतियोगिकपर्योप्स्यतुयोगितानवच्छेदकत्व-स्वावाच्छन्नसामनैयत्योभयसम्ब न्धेन , तथाच त्रित्वे द्वित्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसत्त्वेऽपि द्वित्वसामनैयत्य-विरहान्नातिब्याप्तिः । न च त्रित्वगतैकत्वविशिष्टब्यासज्यवृत्तिधर्मस्यैवाऽप्रसिद्धः, त्रित्वे स्वाः श्रयप्रतियोगिकपर्योप्यनुयोगिताऽनवच्छेदकत्वसत्त्वेऽपि स्वाश्रयसामनैयत्यविरहादुक्तस्थले · Sतिब्याप्तिताद्वस्थ्यमिति वाच्यम् । स्वविशिष्ठब्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छित्रानुयोगिताकपर्याः सिप्रतियोगिवृत्तित्वसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्वाभाववत्वसम्बन्धेन स्ववृत्तिःवं निवेश्यम्, ंवै॰ उक्तद्वयसम्बन्धेन, तथाच द्वित्वगतैकत्वविशिष्टव्यासज्यवृत्तिधर्माऽप्रासिद्धा स्वपदेन तस्योपादातुमशक्यत्वाद् अन्यदेव धर्तुं शक्यते तादृशसम्बन्धावच्छिन्नप्रातियोगिताकाद्वित्वग-तैकत्वाभावस्य केवलान्वायतया नातिव्याप्तिः । अत्रेदं बोध्यम् । ननु यादशव्यासज्यवृति भर्मस्य यद्भूपाश्रयसामनैयत्यं तदाश्रयप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेदकत्वविरहः यस्य तदाश्रयप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयागितावच्छेदकत्वं तस्य तदाश्रयसामनैयत्यविरहात्सद्धेतावव्यान

# साटिप्पणटाकासमता।

305

कत्वं दुर्वारमिति वाच्यम् । स्वपर्याप्तयवच्छेदक्षधर्मावाच्छन्नपर्यातिकत्वः स्योक्तत्वत् । बिह्नत्वपर्याप्तयवच्छेदकीभूततत्त्वद्वाहित्वावच्छेदेन यावन्वादेरपर्याप्तत्वात् । न चैवमनितिरिक्तवृत्तित्ववेयध्येमः, बिह्नत्वपर्याप्तयवच्छेदः कथर्मावच्छिन्नपर्याप्तिकतत्त्वद्वह्वयन्यतप्त्वादिकमादाय विह्नत्वस्यापि पार्रिभाषिकावच्छेदकत्वापत्तेरिति भावः । यावत्वादिकमिति । आदिना ताणीः ताणीभयत्वादिसंग्रहः । न तथेति । न वाह्नित्वपर्याप्त्यधिकरणपर्याप्तित्रात्तिः कमित्यर्थः ।

तिः, किस्व तादशसम्बन्धस्य वृत्यिनयामकतया तत्सम्बन्धाविच्छन्नाप्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धाः निवेशियतुमशक्यत्वादिति चेन्न । स्विविशिष्ठव्यासज्यवृत्तिधर्माविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिवृत्तित्वसम्बन्धाविच्छन्नस्विनष्ठप्रकारतानिक्षिपतिविशेष्यत्वाभाववत्वसम्बन्धेन स्ववृः तिर्योगिवृत्तित्वसम्बन्धाविच्छन्नप्रतिः प्रमीयविशेष्यत्वाप्रतियोगिकस्वक्ष्पसम्बन्धाविच्छन्नप्रतिः योगिताकः, तथाच विद्वमान् धूमादित्यादी घटत्वगतैकत्वविशिष्ठत्वस्य घटत्वगतैकत्वे सत्वान्त घटत्वगतैकत्वविशिष्ठत्वस्य चटत्वगतैकत्वे सत्वान्त घटत्वगतैकत्वविशिष्ठव्यासज्यवृत्तिधर्मघटगत्यावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिः वृत्तित्वस्य तन्नाऽसत्त्वन तत्सम्बन्धाविच्छन्नतादशैकत्वप्रकारतानिक्षितिविशेष्यत्वाभावस्य केवलान्वियत्वे सर्वत्र लक्षणं सङ्गमनीयम् । तादशसम्बन्धाविच्छन्नस्वनिष्ठप्रकारतानिक्षिः तप्रमीयविशेष्यत्वाभावस्य स्वक्ष्पसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकस्य निवेशे तु उक्तयुत्तया द्वित्वादिविशिष्ठस्य साध्यतायामातिव्याप्त्यापत्तेः, तादशसम्बन्धाविच्छन्नद्वित्वाभावो निवेन्क्षिपतिविशेष्यत्वाऽप्रसिद्धरतः प्रमीयविशेष्यताप्रतियोगिकस्वक्षपेण तादशवित्वाभावो निवेन्कष्टिय इति।

यावत्वादिकन्तु न तथेति शिरोमणिः। नन्वत्र स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोग्तानवच्छेद्कव्यासज्यवृत्तिधर्माविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वरूपस्य स्वसमान्वचिछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वरूपस्य स्वसमान्वचिक्तिकृत्वर्याक्ताविषि विद्वान्तयावत्वाविच्छन्नाऽभावमादायाऽव्याप्तिताद्वदृश्यमिति चेन्न । प्रतियोगिक्यधिकरणहेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्किविशिष्टो धर्मः पारिभाषिकावच्छेद्कः, वे० स्वाभावदृत्तित्व—स्ववृत्तित्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तित्वं च स्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेद्किभृत्वधर्माविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकृत्वदृत्यस्वकाळीनसाध्यवदृत्यभावीयप्रतियोगितावच्छेद्किभृतत्वद्वद्वित्वविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकृत्यान्त्यत्वविद्वित्वविच्छन्नानुयोगिताकवच्यान्ति वाच्छद्कीभृततत्तद्वद्वित्वविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकृत्यान्यत्विद्वित्वविच्छन्नानुयोगिताकवच्याप्तिः। नचैवं घटत्वस्यापि घटत्वसमान्वचिक्तवं च स्थात्तथोगिकपर्याप्तिमस्वस्याऽसत्वान्वयाप्तिः। नचैवं घटत्वस्यापि घटत्वसमान्वचिक्तवं च स्थात्तथोशिकपर्याप्तिमस्वस्याऽसत्वान्वयाप्तिः। नचैवं घटत्वस्यापि घटत्वसमान्वचिक्तवं च स्थात्तथोहि घटत्वे घटत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिः। नचैवं घटत्वस्यापि घटत्वसमान्वचिक्तवं च स्थात्तथोहि घटत्वे घटत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिः। नचैवं घटत्वस्यापि घटत्वसमान्वचिक्तवं च स्थात्तथाहि घटत्वे घटत्वप्रतियोगिकपर्याप्तिर्पि ताद्वस्त्वस्याप्तित्वस्यान्वच्याप्तिरिति वाच्यम् । स्वप्रतियोगिकपर्याप्तिवृत्तिःभयावृत्तियाम्तिक्रप्ताविक्तव्यानिक्रप्ताविक्रपत्तिक्रप्तावद्वयापितित्वव्यापित्वस्याप्तिकपर्याप्तिकृत्वद्वस्यत्वव्यान्वस्यत्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्त्वप्रतिचिक्तव्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस्यान्वस

# १०२ Digitized by Arya Sama Foundation Chennel and eGangotri

पर्यातिश्च अयमेको घटः इमौ ह्रौ इति प्रतीतिसाक्षिकः स्वरूपस-म्बन्धविशेष एव ।

नतु पर्याप्तिः समवायः स च तार्णातार्णोभयत्वादावप्यक्षत एवेत्यत आह—पर्याप्तिश्वेति । अयमेको घट इति एकमात्रवृत्तिधर्मावच्छेदेन घटत्व-स्य पर्याप्ति दर्शयितुम्, इमौ हो इति उभयवृत्तिधर्मावच्छेदेन द्वित्वस्य पर्याप्ति दर्शयितुम्, अन्यथा हो द्वित्ववानिति प्रतीत्योरविशेषप्रसङ्गा-दिति भावः । न चाऽयमेक इत्यादिप्रतीतेः समवायेनैवोपपत्तौ एकत्व-विह्नत्वादेः पर्याप्तिसम्बन्धसत्त्वे मानाभावात्ताद्व्येण साध्यतायां व्यभि-

भयाद्वितिधर्माविच्छिन्नीक्कपकतानिक्किपतिनिक्कप्यतावदनुयोगिताकत्वविरहान्नाऽन्याप्तिः । न च कूटनिवेशनं न्यर्थामिति वाच्यम् । विद्वाद्वित्रित्योगिकयावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपयोप्तियावः त्वाविच्छन्नानुयोगिताकयावत्वप्रतियोगिकपर्याप्तियत्व यावत्वाविच्छन्नाभावमादायाऽन्याः प्रितादवस्थ्यम्, तथाहि विद्वाद्वत्यागिकपर्याप्तिवृत्त्युभयाद्वत्तिधर्माविच्छन्ननिक्कपकताः निक्षिपतीनक्कप्यतावदनुयोगिताकपर्याप्तिमत्त्वस्य सत्वादेवोभयसम्बन्धाभावसत्त्वादतस्तः उत्तम् । यदि च यावत्वाविच्छन्नानुयोगिताकयावत्त्वप्रतियोगिकतादश्चागित्वावविच्छन्नानुयोगिताकवाद्वः त्वप्रतियोगिकपर्याप्त्योन्वयम्, तदा कूटनिवेशो निक्ष्णलः । नचैवं तत्तद्विक्षिः त्वाविच्छन्नभावप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टत्वस्य विद्वत्वे विरहाद्विद्वमान् धूमादित्यादौ अव्याप्तिर्व स्यादतोऽनितिरिक्तवृत्तित्विनिवेशनं व्यर्थमिति वाच्यम् । एत्रह्नभायव तत् । अत् एव विद्वधृमोभयवान् विदेरित्यादौ नातिव्याप्तिः, प्रतियोगिक्यधिकरणहेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकिभम्तधृम्नवित्रीशिष्टत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात् , धृमत्वे स्वछालीनसाध्यवद् वृत्त्यभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्विरहादेवोभयसम्बन्धाविच्छन्नस्विन्ष्ठावच्छेदकताकप्रतियोः गिताकभेदसत्त्वादिति ।

प्कमात्रवृत्तिधर्मावच्छेदेनेति । अनेकाद्यत्तिधर्मावच्छेदेनेति तद्र्थः । उभयः वृत्तिधर्मावच्छेदेनेति सावधारणम् , अनेकाद्यत्तिधर्मानवच्छिन्नत्वे सति उभयद्यत्तिधर्मावच्छेनेति तद्र्यः । अन्यथा—पर्याप्त्यनङ्गीकारे । अविशेषप्रसङ्गादिति । इदमुपलक्षः णम् । तथासति द्वौ घटः अयं द्वौ इत्यादिप्रतितिरप्यापत्तेः, द्वयं घटत्ववद् अयं द्वित्व-त्वादिरापि घटत्विद्वत्वादिसमवायाऽवच्छेदकत्वस्याऽऽवद्यः कत्वात् । न चोक्तप्रतिविद्वत्वत्वादिसामानाधिकरण्येन घटत्वद्वित्वादिसमवायावगाहित्व-स्यैवाऽभ्युपगमनोक्तरित्याऽवच्छेदकत्वावगाहित्वमेवाऽसिद्धामिति वाच्यम् । शाखी संयोग-वानित्यादिप्रतितेः शाखादौ संयोगसमवायाववच्छेदकत्वावगाहित्वेन तत्तुत्याया एतत्प्रतिते रप्यवच्छेदकत्वव्यागोदित्वत्वावगाहित्वम् सामानाधिकरण्यावगाहित्वाभ्युपगमसम्भवेनाऽवच्छेदकत्वावगाहित्वत्वावगाहित्वाभ्युपगमसम्भवेनाऽवच्छेदकत्वावगाहिप्रतिते च्छेदप्रसङ्गाच्च । न च समवायातिरिक्तपर्याप्तरङ्गीकारेऽपि उक्ता पत्तिर्द्वीरा द्वित्वेदन्त्वोदेष्टरविद्वित्वादिपर्याप्त्यवच्छेदकत्वे वाधकाभावादिति वाच्यम् ।

त्रिःवादिकमपि न द्वित्वादिसमानवृत्तिकामिति द्वित्वादिना साध्यतायां नाव्याप्तिः।

चारिण्यतिब्याप्तिरिति वाच्यम् । इदन्त्वाविच्छन्ने एव वहित्वमेकत्वं च पर्याप्तं न तु द्वित्वमित्याद्यसुभवादेव तदभ्युपगमादिति भावः ।

व्यासज्यवृत्तित्वतद्वयत्वाऽन्यतर्रुपणेव स्वसमानवृत्तिकत्वोक्त्याऽन् पि विहत्वादिवारणसंभवे स्वपर्याप्तीत्यादिपर्यन्ताऽनुधावनस्य प्रयोजनन् माह त्रित्वादिकमिति । तथाच धूमविष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कस्य

घटत्वादिनिक्षिपतायास्तस्याः एकमात्रवृत्तिघर्माविच्छित्तत्वस्य, द्वित्वादिनिक्षिपतायाश्चोमयादिवृत्तिधर्माविच्छत्रत्वस्येव धर्मिम्राहकमानसिद्धत्वात् , प्रत्येकघटव्यक्तिघटद्वयादिव्यक्तिस्वकृषायास्तस्या द्वित्वेदन्त्वादेरतिप्रसक्ततया न्यूनवृत्तितया चाऽवच्छेदकत्वाऽसम्भवाच्च ।
न चोक्तप्रतितेरापादकाऽभावः, असंसर्गाऽप्रहादेरेवाऽऽपादकत्वात् । न चाऽसंसर्गाऽप्रहादिसत्त्वे अमात्मकताहशप्रतीताविष्ठापितित वाच्यम् । तस्याः फलतः प्रमात्वस्येवाऽऽपायत्वात् । एतेन विशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन घटत्वद्वित्वादिमत्ताबुद्धिं प्रति विषयतासम्बक्षेन इदन्त्वद्वित्वाशुपित्थितेहेतुत्वस्य कल्पनात्रोक्तापितिरत्यिष निरस्तम् । केचितु घटत्वमेकस्मिन् पर्यासम्, द्वित्वन्तु द्वयोरेव पर्याप्तामत्यादिप्रतीत्या घटत्वादिपर्याप्तरेकमात्रवृत्तिधर्माविच्छन्नाया द्वित्वादिपर्याप्तरेरुमयवृत्तिधर्माविच्छन्नत्वमात्राऽऽकान्तायाश्च सिद्धिरित्याहुः ।

अन्येतु एकगोदानेन सहस्रगोदानजन्यफलस्याऽनुत्पादात्तत्कारणतावच्छेदकतयाऽतिरिक्तपर्याप्तिसिद्धः । प्रत्येकगोदानवृत्तिधर्मसहस्रस्य दण्डत्वचक्रस्वादिवत्कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेऽतिगौरवादिति प्राहुः । एतेनाऽयमेको घट इत्यादिप्रतीतेः समवायविषयकत्वेनेनेपपत्तौ घटत्वादेः पर्योप्त्याख्यस्वरूपसम्बन्धे मानाभावः । एको द्वावित्यादिप्रतीत्यापात्तस्तु
पर्याप्तिस्वीकारेऽपि दुर्वारा, प्रत्येकाऽवृत्तिधर्मस्य समुदायाऽवृत्तित्वनियमेन द्वित्वादिस्वरूपायास्तस्याः प्रत्येकमपि सत्त्वात् , अतिरिक्तत्वे च मानाभावात् । अस्तु वा ताद्दशी प्रतीतिः एकत्वादौ द्वित्वायवच्छेदकत्वाभावादेव वा न ताद्दशप्रतीतिः, एकत्वादिकं धर्मतावच्छेदक्षिकृत्य तादद्शप्रतीतेरापादकाभावश्च । वस्तुतस्तु समवायेक्यपक्षे यथा समवायो न वायौ
कपादीनो सम्बन्धोऽपि तु पृथिव्यादावेव, तथा समवायो नैकैकिस्मिन् द्वित्वादिसम्बन्धः
किन्तु मिलित एव यथा भवतामतिरिक्ता पर्याप्तिः, तथाच एको द्वौ इति प्रतीत्यापित्तवारणं सुकरमेवेति किं पर्याप्त्यक्षीकोरणेत्यादिकं बहुनां बहुतरप्रलिपतमपास्तम् ।

अत एव सम्बन्धावच्छेदकस्य सम्बन्ध्यवच्छेदकस्वनियमेन स्वावच्छेदकावच्छिन्नवृ-त्तिकस्वमेवाऽत्र स्वसमानवृत्तिकस्वमुचितमिस्यपि निरस्तम् । समवायेनाऽवच्छेदकस्वमादाय यावस्वादौ विद्वस्वादिसमानवृत्तिकस्वस्य दुर्वारस्वादिषिकमन्यतोऽवसेयामिति दिक् ।

अन्यतरक्रपेणैवेति । तनिवेशश्च हेतुसमानाधिकरणामावप्रतियोगितावच्छेदकविशिष् ष्टो यो धर्मः स पारिभाषिकावच्छेदकः, वै० स्वाभाववद्वृत्तित्व-स्ववृत्तित्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तित्वं च स्वसाजात्यसम्बन्धेन, साजात्यं च व्यासज्यवृत्तित्वतदन्यत्वाऽन्यतरहृषे- बिह्मधूमघटित्रतयत्वस्य व्यास्रज्यवृत्तितया स्वसमानवृत्तिकस्य तस्यैव नाऽतिरिक्तवृत्तित्वं बिह्मधूमोभयत्वस्यापीति ताद्रूप्येण स्वसमानवृत्तिकः त्वोक्तौ बिह्मधूमोभयवान् धूमादित्यादावेव व्याप्तिलक्षणाऽव्याप्तिः स्यादिति भावः।

णेति । अथ व्यासज्यवृत्तित्वमेकत्वानविद्यनातुयोगिताकपर्याप्तिकत्वम् , तथाच हेतुमान्न-विष्युमघटगतित्रत्वस्योभयत्विनष्ठ"एकत्वानविच्छनान् -ष्ट्राभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य योगिताक"द्विःवावच्छित्रानुयोगिताकपयोप्तिकत्वरूपव्यासज्यवृत्तित्वविरहेण मानवृत्तिकत्वम , एवं स्वावाच्छत्रनिरूपकतानिरूपिताधिकरणतासम्बन्धेन गतद्वित्वविशिष्ठस्य संयोगेन साध्यतायां व्यभिचारिणि अतिव्याप्तिः, भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाघवाद्रव्यत्वे कल्पनीयम् , तथाच द्रव्यत्वे उक्तव्यासज्यवृत्तिः त्वविरहात तदन्यत्वस्य सत्वात् साध्यतावच्छेदके व्यासज्यवृत्तित्वसत्त्वेनाऽन्यतरह्वपेण साजा-त्यविरहाताहशपारिभाषिकावच्छेदकं द्रव्यत्वं तद्भिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वात । न चाऽत्र द्रव्यगतयावत्वाविच्छन्नाभावमादाय नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । एकत्वानविच्छन्ना-नयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगित्वद्रव्यत्वसत्तागतद्वित्वनिष्ठप्रतियोगित्वयोर्भेदेनोक्तरूपेणाऽत्रापि साजात्यविरद्वादतिव्याप्तितादवस्थ्यमिति चेन्न । न्यासज्यवृत्तिमत्र नेकत्वानवच्छिन्नानुयोगिः ताकपर्याप्तिकत्वम् , तथासति विष्ठिभमोभयानुयोगिकसमवायेन विष्ठिभमघटगतित्रत्वविशिष्टः स्य साध्यतायां विद्विहतावितिव्याप्त्यापत्तेः, किन्तु एकत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगि-कान्यत्वमेव तत , तथाचोक्तस्थले द्रव्यत्वसत्तागताद्वित्वस्य द्रव्यगतयावत्वस्य चैतादशब्याः सज्यकृत्तित्ववश्वेन नातिव्याप्तिः । न चैवमिष यत्र स्वकालीनतद्व्यत्वद्रव्यत्वाभयप्रतियो-गिकपर्याप्तिमत्तासम्बन्धेन द्रव्यस्वतद्घटस्वोभयस्वविशिष्टस्य संयोगेन साध्यता वाच्यस्वस्य हेत्ता तत्रातिव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं लाघवात्तद्यक्तित्वं कल्पनीयम् तादशतद्यक्तित्विशिष्टस्वस्य साध्यतावच्छेद्के विरहादुक्तव्यासज्यवृत्तित्वस्य साध्यतावच्छेः दके सत्वेऽपि तद्यक्तित्वे विरहादिति वाच्यम् । तद्घटतदन्यघटगतयावत्वावच्छिनाभावः मादाय नातिन्याप्तिः । एवं च तादृशत्रित्वस्यापि द्वित्वसमानवृत्तिकत्वं द्वित्वस्यापि च त्रित्व-समानवृत्तिकत्वमित्यव्याप्तेः संगतिः, अतिव्याप्तेश्च वारणं सुघटमिति । नचैवं स्वपर्याप्त्य-वच्छेदकीभूतव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नपर्याप्तिकत्वरूपस्वसमानवृत्तिकत्वोक्ताविप घटवान् वहेरित्यत्राऽतिव्याप्तिर्दुरुद्धरैवेति वाच्यम् । उत्तरस्योक्तप्रायत्वात् । तच्च स्वपर्याप्य नवच्छेदकीभूतव्यासज्यवृत्तिधर्मानवाच्छन्नपर्याप्तिकत्वस्यैव विवक्षितत्त्वात् । एवं च हेतुमः निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कस्याऽयोगोलकाऽत्र्तित्वस्य स्वसमानवृत्तिकस्याऽनतिरिक्तवृत्तिः त्वं विह्नधूमघटगतित्रत्वरूपसाध्यतावच्छेदकस्योति नातिव्याप्तिरिति ।

अथ महानसीयवह्रयभावमादाय विह्वमान् धुमादित्यादावव्याप्तिरिति चेन्न । हेतुमानि छाभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकरूपविशिष्ट । हत्मानि हप्तिक्ष्यक्ष्यामानाधिकरण्यम् , वै० स्ववृत्तित्व-स्ववृत्तिनिह्पकत्वाः

भावव्याप्यधर्माविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रातयोगिधर्ममात्राविच्छन्ननिकपकतावच्छेदकतात्वाव • च्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितानवच्छेदकत्वोभयसम्बन्धेन, स्ववृत्तित्वं च साजात्यसंबंधेन, साजात्यं च एकत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्यासीयप्रातियोगिताविशिष्टावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रति॰ 🔌 योगिताकपर्याप्त्यनुयोगितनवच्छेदकत्वतदन्यत्वान्यतरह्मपण, वै०स्वानवच्छेदकानवच्छित्रत्व-स्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन, तथाच महानसीयत्वविद्वित्वाविद्विष्ठाष्ट्रत्वं न विद्वत्वग तेकत्वे स्ववृत्तिनिरूपकत्वाभावव्याप्या यः पर्वतीयत्वादिः तद्वच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिप्रति-योगि यद्वित्वादिकं तदविच्छन्नानिक्रपकतावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगि तानवच्छेदकत्वविरहान्नाव्याप्तिः । एवंरीत्या व्यभिचारिण्यपि नातिव्याप्तिः । अत्र स्वसामाना-धिकरण्यानुपादाने ताणांताणींभयाभावमादायाच्या प्रितादवस्थात् घटगतेकत्ववाच्छिन्नानुये।-गिताकपर्याप्तीया या प्रतियोगिता सा चटत्वानेष्ठा प्रतियोगिता तिद्विशेष्ठतार्णातार्णीभयत्विन-ष्ठावच्छेदकताःवावच्छिन्नप्रातियोगिताकपर्याप्तयन्यागितानवच्छेदकःवस्योक्तोभयस्वगतैकःवे वि रहेण तदन्यत्वस्य विहत्वगतकत्वे तार्णातार्णोभयत्वगतैकत्वे च सत्वात् , उभयत्वस्य स्वकः पतो भानस्वीकारादिति । स्वानवच्छेदकानवाच्छन्नत्वानुपादाने घटत्वगतैकत्वावच्छित्रानुयो॰ गिताकपर्याप्तिप्रातियोगिताविशिष्टप्रमेयत्वावार्चछन्नावच्छेदकतात्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्य-नुयोगितानवच्छेदकत्वस्योक्तोभयत्वगतैकत्वे विरहेण तदन्यत्वस्य विद्वत्वगतैकत्वे तार्णाता-णींभयत्वगतैकत्वे च सत्त्वेन ताइशद्वित्वगतैकत्वाविशिष्टबह्नित्वगतैकत्वमादाय तार्णातार्णीभः याभावसादाय च विद्वमान् धूमादित्यादावव्याप्त्यापत्तेः । नन् विद्वमान् धूमादित्यादौ तार्णाताः णींभयाभावमादायाऽव्याप्तितादवस्थ्यम् , ताद शीद्धत्वगतैकत्वविशिष्टत्वस्य विद्धत्वगतैकत्वेऽपि सत्त्वात् घटवृत्तिःवविविश्षष्ठैकत्वावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिताविशिष्टा या घटत्वनिष्ठाः वच्छेदकता ताहशावच्छेदकतात्वावीच्छन्नप्रीतयेशिगताकपर्याप्यन्योगितावच्छेदकलस्य विद्विः स्वगतैकस्व तार्णातार्णीभयस्वगतेकस्वे, च सत्त्वेन साजास्यसत्त्वादिति चन्न । एकस्वनिष्ठावच्छे• दकताभिन्नावच्छेदकरवानिकापिता या एकश्वनिष्ठावच्छेदकता तान्निकापितानयागिताकपर्याप्तीः यप्रतियोगितापि धार्या इति सामान्याभावविरहान्नाऽव्याप्तिः ।

ननु एकत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिकान्यत्वक्षपञ्यासज्यवृत्तित्वानेवेशे महानसायवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकतावद्वान् द्रव्यत्वादिखादे। साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदः
कत्वस्य लाघवानमहानसीयत्ववहित्वगतद्वित्वे स्वीकारात्ताहशद्वित्वे व्यासज्यवृत्तित्वसत्त्वेद्विषे
महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकतायौ तदवच्छेदकतात्वेन व्यासज्यवृत्तित्वविरहाद्
बिह्नत्वगतंकत्वावाच्छिन्नानुयोगिताकमहानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकतानिष्ठतद्यक्तित्वाः
बिच्छन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तिप्रातेयोगित्वस्य तत्र सत्वादिति चेन्न। एकत्वानविच्छन्नपर्याः
प्रिप्रतियोगि यद्यत्तावदन्यतमत्वतद्भिन्नत्वान्यतररूपेण साजात्वविवक्षणात, तथाचैकत्वानवः
चिछन्नपर्याप्तीया या प्रतियोगिता सा महानसीयवह्वयभावायप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिनः
प्रतियोगिता ताह्वप्रतियोगित्वस्य ताह्याद्वच्छन्नतायौ सत्त्वेन तावदन्यतमत्वसत्वाछक्षः
णसमन्वयः। तन्निवेशस्य एकत्वानवच्छिन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकक्त्यागित्वसमानाधिकरणोः
भयावृत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदत्वावाच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकक्रूटत्वावाच्छन्नावच्छे।

# जागदीश्यवच्छेदकत्वनिकाक्तिः।

यद्यपि ताणीताणीं भयत्वाविछन्नाभावस्य प्रतियोगितावच्छेद्कताः घटकसम्बन्धः पर्याप्तिरेव, न तु समवायः ताणमात्रसत्वेऽपि ताणीताणीं भयं नास्तीतिप्रतीतेः, तथाच प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकपर्याप्तिसम्बन्धेन ताद्योभयत्वाद्यभाववति प्रत्येकवही वृत्तिमस्वादेव वहित्वादेरवच्छे दकत्वाऽसंभवात्स्वसमानवृत्तिकेति व्यर्थम् । तथापि प्रत्येकवही पर्याप्ति सम्बन्धेनाऽपि न ताणीताणीं भयत्वादेरभावः किन्तु घटादावेव, अन्याया तत्सम्बन्धेन प्रत्येकाऽवृत्तिधर्मस्य तत्सम्बन्धेन समुदायाऽवृत्तित्वाने यमात्, उभयत्रैव प्रत्येक दिस्वाभावसत्त्वादिमी न द्वी इति प्रतीत्यापत्तेः।

न चैवमयं द्वौ श्त्यपि प्रत्यक्षप्रतीतिः प्रमा स्यात् , एकव्यक्तावपि द्विः स्वस्य पर्याप्तिसम्बन्धेन सत्त्वादिति वाच्यम् । मुळावाच्छन्नो वृक्षः कपिसं रकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वतदन्यत्व।ऽन्यतरह्भपेणिति ध्येयम् ।

तार्णमात्रसत्त्वेऽपीति । तादशप्रतीतौ समनायस्य प्रतियोगितावच्छेद्कतावच्छेद्-कतया भाने तु प्रतियोगितावच्छेदकताानियामकसमवायेन द्वित्वावच्छित्रस्य प्रत्येकप्रतियो गिनः सत्वेन तार्णातार्णोभयं नास्तीति प्रतीतिर्न स्यात् , अभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकता-नियामकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावाच्छिन्नप्रतियोगिना समं विरोधादिति । तथाच— पर्याप्तरेव तादशाभावप्रतियोगित।वच्छेदकतानियामकत्वे च । तादशोभयत्व।यभाववर्ति— प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छेदेन तार्णातार्णीभयत्वाभाववति । प्रत्येकवहाविति । तथाच पर्याप्ति सम्बन्धेन तार्णातार्णोभयत्वस्याऽभाववति वाह्विभिन्ने वाह्वत्वस्याऽवृत्तितया वाह्वत्वस्याऽवच्छे दकत्ववारणाय स्वसमानवृत्तिकत्वमवच्छेदकविशेषणमिति भावः । अन्यथा--प्रत्येकिमन् पर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वस्याऽभावे । नियमादिति । अत्रेयमाञ्चेका । उभयत्वे उभयः निरूपितवृत्तित्वसत्त्वे प्रत्येकानिरूपितवृत्तित्वस्यापि सत्त्वात्कथं प्रत्येकाऽवृत्तित्वम् । न च प्रत्ये कवृत्तिधर्मावच्छित्रानिह्रपकताकवृत्तित्वाभावहेतुना उभयत्वावच्छित्रानिह्रपकताकवृत्तित्वाभावः साधनीयः, उभयत्वे निरुक्तहेतोः सत्वादिति वाच्यम् । स्वमते उभयत्वे निरुक्तहेतोः स रवेन उभयाऽवृत्तिःवस्याऽऽपरया तद्धेतारप्रयोजकःत्वमावश्यकामिति । तत्र समाधिः । यदेकः त्वावच्छेदेन यदभाववत् तत् तदुभयत्वावच्छेदेन तदभाववदिति व्याप्या उभयत्वावच्छे देनाऽप्युभयाऽभावप्रसङ्गात् । न च दृष्टान्ताऽसिद्धिः । व्यतिरेकेण दृष्टान्तत्वादिति ध्ययम् । प्रत्येकमिति । प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छेदेनेत्यर्थः । प्रतीत्यापत्तेरिति । न च तादशप्रतीः तौ तदुभयत्वावच्छेदेन द्वित्ववताज्ञानं विरे।भीति वाच्यम् । तदुभयत्वे स्वक्रपसम्बन्धक्रपाः बच्छेदकत्वावगाहिद्वित्ववत्ताज्ञानस्य तद्वगाहितादशप्रतीतिं प्रत्येव प्राह्याभावावगाहि -प्रतिबंधकतया तदुभयत्वेऽनितिरक्तवृत्तित्वावगाहित। दशप्रतीत्युत्पत्ती बात्, स्वात-त्र्येण विरोधित्वकल्पनापेक्षया प्रत्येकस्मिन् द्वित्वाभावानभ्युपगमे एव ला-घवात्। ननु एको न द्वौ इति प्रतीतेरन्यथानुपपत्त्या प्रत्येकं द्वित्वाभावाभ्युपगमः स्याSSवश्यकत्वे तादृशाविरोधित्वकल्पनप्रयुक्तगौरवस्य प्रामाणिकत्वेन युक्तलाघवमिकिवित्करमित्याशयेनाऽशङ्कते न चेति । एवं -प्रत्येकिसम्मिपे द्वित्वाभावारं-

योगीत्यादिप्रतीतेम्लावच्छेचसमवायन किपसंयोगाद्यवगाहितवा प्रमात्वाऽ क्रिवतिरपीदन्त्वावच्छेचपर्याप्तिसम्बन्धेनैव द्वित्वावगाहितया प्रमात्वाऽ योगात्, एकव्यकेरिद्नत्वावच्छेचपर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वरहितत्वात्। अत एवाऽयं न द्वौ इत्यादिप्रतीतेः प्रमात्वमुपपचते, इदन्त्वावच्छेचपर्याप्तिसम्बन्धेन यो द्वित्वस्याऽभावस्तद्वति तद्वगाहित्वात्। न चेद्नत्वावच्छेच पर्याप्त्यप्रसिद्धिः। एकत्ववहित्वादौ तत्सौलभ्यात्। एकत्वं वहित्वं चेद्र- न्त्वाविच्छेन्न पर्याप्तम्, नतु द्वित्वादिकामित्यनुभवस्य सर्वसिद्धत्वात्।

न चैकस्य द्वित्वपर्याप्त्याधिकरणत्वे घटद्वयग्रुन्येऽपि गृहादौ अत्र घदौ इति प्रतितिः प्रमा स्यादिति वाच्यम् । तद्गृहनिष्ठे घटे घटद्वयत्वावच्छेदे न तद्गृहनृत्तित्वविरहात् , घटद्वयत्वावच्छेदे न तद्गृहनृत्तित्वविगाहिन्याः प्रोक्तप्रतितेश्वमत्वात् । अत एव घटौ न तद्गृहनिष्ठौ इत्याकारकधीस्तत्र प्रमा, तद्गृहस्थितस्यापि घटस्य घटद्वयत्वावच्छेदेन त्रात्रष्ठत्वाभावस्यमा, तद्गृहस्थितस्यापि घटस्य घटद्वयत्वावच्छेदेन त्रात्रष्ठत्वाभावस्यम्यात् । घटपटयोर्न घटत्वमित्यादिप्रतीतेः प्रमात्वानुरोधेन व्यासज्यवृन्तिधर्मावच्छित्राधिकरणताकस्य प्रतियोगिमत्यपि तद्भावस्य सर्वसम्मतन्त्वात् । न च घटत्वादौ घटपटोभयवृत्तित्वाभाव एवोक्तप्रतीतिवेषयः सामा(१)न्यघटयोर्न समवायेन घटत्वमित्यादौ सामान्यघटोभयसमवेतन्त्वाऽप्रसिद्धण तदभावस्य भानाऽसंभवादिते सम्प्रदायविदः।

परे तु तदनतिरिक्त शृतित्वमत्र न तदमाववद्वृत्तित्वम्, तथासाते हेतुमित्रिष्ठामावप्रतियोगितावच्छदकं यद्विष्ठ्यमोभयत्वं प्रत्येकं तदमाववान्
विष्ठ्यमश्चेति तदुभयवृत्तित्वस्येव विष्ठ्यमोभयत्वं सस्वात्तादृष्येण साध्यतायां वह्ववादिहेनावित्वयाष्यापत्तेः, किन्तु ताहराप्रातयोगितावच्छदकः
वती यावती व्यक्तिः तद्भेदक्र्यवद्वात्तित्वमेव तथात्वं वाच्यम् , तथाच
विष्ठमान् धूमादित्यत्राऽव्याप्तिरव, ताहरावच्छदकोभूतं यत्ताणीताणीभयः
त्वादिकं तद्वतो निख्छवद्वेः प्रत्येकभदक्र्यवित विद्वत्वस्याऽवृत्तेरतः स्वसमानवृत्तिकत्वं देयमेवेति वदन्ति । तत्तुच्छम् । हेतुमिष्ठष्ठाभावप्रतियोगितावच्छदकं यद् धूमत्वं तदभाववित पर्याप्तिसम्बन्धन विद्वध्याभ्यत्वस्याऽः
वृत्तित्वादेव ताद्रुष्येण साध्यतायां विद्वहेतावित्व्याप्त्यभावाद् भेदक्र्यनिवेश्वव्यर्थनापातादिति ।

नभ्युपगमे । सम्प्रदायविद इत्यस्वरसः, तद्वीजन्तु प्रत्येकिसमन् पर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वाभाग् वानभ्युपगमे स्वसमानवृत्तिकत्वस्याऽवच्छेदकविशेषणतयोपादानेऽपि विद्वित्वस्याऽवच्छेदकत्वं

<sup>(</sup>१) नतु समयायसम्बन्धावाच्छित्राधेयत्वियस्वरूपसम्बन्धेन तदमाव एव उक्तप्रतीतेविषयः इति किमनुरोधेन व्यासच्यवृत्तिधर्मावाच्छित्रानुयोगिताकाभावासिद्धिरिते चेत्र । विशेषरूपेण संसर्गतानभ्युप-गमादिति ।

206

कोचित्त तार्णातार्णोभयं नास्तीति प्रतीतौं प्रतियोगिताव चकेदकतानि र्वोह्कः (१)समवाय एव सम्बन्धो भासते न तु पर्याप्तिः। दण्डिपुरुषत्वाश्र-यस्य सत्त्वेऽपि तद्विञ्जन्नाभाववत्तादशोभयत्वाश्रयस्य तार्णमात्रस्य सः स्वेऽि तादशोमयत्वावाच्छान्नामावो न विरुद्धः, तद्वच्छिन्नाधिकरणतया सार्धमेव तस्य विरोधात्। एवं च यथाश्रुतमेव सम्यगित्यादुः। ति चन्त्यम्। सम्बायेन तद्वतोऽधिकरणे तद्वि छन्नाऽनधिकरणत्वस्याऽसम्भवात्।

वस्त्रतस्त समवायेन प्रमेय(२)साध्यके भावत्वादिहतौ अतिब्याप्तिवा रणार्थमवर्यं प्रतियोगितावच्छेदकाऽनतिरिक्तवृत्तित्वमित्यस्य हेत्मित्रिष्ठाः भावप्रतियोगितावच्छेदकं यदन्यूनवृत्ति तत्त्वमित्यर्थो वाच्यः न्युनवृत्तित्वं न प्रतियोगितावच्छेँदकताघटकसम्बन्धेन वाच्यम्, बह्निधुमो भयवान वहेित्यादावतिव्यातेः, हेतुमाश्रष्टाभावप्रतियोगितावच्छेटक यः द्वाहिध्मोभयत्वं तस्य तादृशपर्योप्त्यधिकरणं यद्वाहिध्मोभयं तत्प्रत्यक्विन-ष्टरय पर्यातिसम्बन्धाविक्वत्रामावस्य प्रतियोगित्वेन वहिधूमोभयत्वादिकं प्रति न्युनवृत्तित्वात्, किन्तु स्वाविछन्नप्रतियोगित्वसम्बन्धेनैव तथात्वं

दुर्वारम्, प्रत्येकस्मिन् पर्याप्तिद्वित्वादेरभावस्येव द्वित्वादिपयाप्तिरेप्यभावस्याऽसत्त्वेन द्वित्वादे-रपि बहित्वपर्याप्याधिकरणपर्याप्तत्वकपस्वसमानवात्तिकत्वस्याऽनपायात् । न च प्रत्येकस्मिन् पर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वादेरभावस्याऽसत्त्वेऽपि द्वित्वादिपर्याप्तरभावस्य सत्वाभ्युपगमात्र दोषः इति वाच्यम् । तत्र तत्सम्बन्धस्याऽभावे तेन सम्बन्धेन सम्बन्धिनः सत्त्वाभ्युपगमस्याऽस-म्भवादिति । तद्वाच्छिन्नाचिकरणत्वस्याऽसम्भवादिति । प्रतियोगितावच्छेदः कावच्छित्राधिकरणतथैवाऽभावस्य विरोधे प्रत्येकाधिकरणे द्वित्वावच्छित्राभाववत् प्रत्येकं द्वित्वाभावसत्त्वेऽपि बाधकाभावेन विद्वादेरवच्छेदकत्वापत्तेरभावाद् व्यर्थमेव स्वसमानवृः तिकत्वविशेषणं स्यादित्यपि बोध्यम् । ठास्तुति स्टिवति । यदन्यूनवृतीति । यद्यापकः मित्यर्थः । तथात्वं-व्यापकत्वम् । अथात्र विद्यान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, घटत्वाधिकर्ण-वृत्तिस्वावच्छिन्नप्रतियोगित्वसम्बन्धेन पटत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य समवाये स्वी-कारादुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभाव।ऽप्रासिद्धेरिति चेत्र । प्रतियोगितावच्छेदकस-म्बन्धे गुरुत्वप्रह्स्याऽप्रतिबन्धकत्वात् । अथवा प्रतियोगितात्वेनैव संसर्गत्वम् स्वारोऽवच्छेदकतानिकपकत्वनियामकमिति समवायस्य प्रतियोगितावच्छेदकरवेन लाघवामिति ध्येयम् । अनुगमस्तु हेतुमनिष्ठाभावप्रतियोगि तावच्छेदकविशिष्टो यो धर्मः स एव पारिभा

<sup>(</sup> १ ) हेतुसमानाधिकरणाभावपतियोगितावच्छेदकसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्मावच्छित्रपतियोगिताक-भेदक्रुटःवं यद्भगाँधिकरणनिष्ठाधिकरणतानवच्छेदकं तत्पारिभाषिकावच्छेदकामिति । तेन प्रमेयस्य संयोगन साध्यतायां वाच्यत्वादिहेती तत्प्रतियोगिकभेदकूटस्थाप्रसिद्धावि नातिव्यातिरिति ध्येयम् ।

<sup>(</sup>२) तादशाभावपतियोगितावच्छेदकस्य प्रमेयत्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसमवायसम्बन्धे-नाभाववति सामान्यादी साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिध्या उदासीनाभावमादाया-तिब्याप्तिः।

बाज्यम् , तथाच विद्वानिष्ठयावस्वतार्णातार्णोभयत्वादेरापि स्वाविच्छन्नप्र-तियोगित्वसम्बन्धेन विद्वादिकं प्रत्यन्यूनवृत्तित्वाद् विद्वान् धृमादि-त्यादी विद्वादेरवच्छेद्कत्ववारणाय स्वसमानवृत्तिकत्वेनाऽवच्छद्कं विद्योषणीयमिति युक्तमुत्पद्यामः।

षिकावच्छेदकः । तद्य्यत्वं साध्यतावच्छेदके निवेद्यम् । वै० स्ववृत्तित्व-स्वनिष्ठोभयाऽवृतिधर्मावच्छित्रप्रतियोगिता''काभाववद्वृत्तित्व''सम्बन्धावच्छित्रस्वनिष्ठावच्छेदकताकभेदवत्तसम्बन्धावच्छित्रस्विष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वोभयसम्बन्धेन । वृत्तित्वं च स्वप्यांप्यमवच्छेदकीभृतव्यासज्यवृत्तिधर्मानवच्छित्रपर्याप्तिकत्वसम्बन्धेन । विद्व्युमोभयाभावः
सादायाऽव्याप्तिवारणाय प्रथमसम्बन्धप्रवेशः । तद्यक्त्यभावमादायाऽव्याप्तिवारणाय द्वितीः
यसम्बन्धप्रवेशः । अभावीयप्रतियोगिता च अवच्छेदकताविशिष्ठान्या प्राह्या , वे० स्वनिहः
पितत्व-स्वभिन्नाऽवच्छेदकत्वानिह्नपितत्वोभयसम्बन्धेन । तेन महानसीयबह्वयभावमादाय
नाव्याप्तिः । नव्यास्तु हेतुसमानाधिकरणाभावविशिष्ठान्यत्वं साध्यतावच्छेदके निवेद्यम् ।
वै० स्वनिह्नपितप्रतियोगितावच्छेदकत्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धावः
च्छित्रस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वस्वत्योपप्रतियोगितावच्छेदकत्वामाववद्वृत्तित्वसम्बन्धावच्छित्रस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकभेदवत्वत्वोभयसम्बन्धेन । प्रथमभेदप्रतिः
योगितावच्छेदकत्वं च स्वाश्रयपर्याप्त्यवच्छेदकीभृत्वप्रमीवच्छित्रपर्याप्तिकत्वसम्बन्धेन । द्वितीयसम्बन्धप्रविष्ठाऽत्वर्याभावश्च स्वनिह्निप्तप्रतियोगित्वसम्बन्धेन । द्वितीयसम्बन्धप्रविष्ठाऽत्वच्छेदकत्वाभावश्च स्वनिह्निष्ठत्रपर्याप्तिकत्वसम् । द्वितीयसम्बन्धप्रविष्ठाऽवच्छेदकत्वाभावश्च स्वनिह्निप्तप्रतियोगित्वसम्बन्धेन । स्वं अवच्छेदकता । वृत्तित्वं च स्वावच्छित्रपर्याप्तिकाचच्छेदकः
नाकनिह्यकतासम्बन्धेनेति प्राहुः ।

गुरुवरणास्तु हेतुमिष्ठशभावप्रतियोगितावच्छेद्किविशिष्टो यो धर्मः स पारिभाषिका वच्छेदकः । वै० आधेयतासम्बन्धेन । सा च स्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितावच्छेद्कृतः सम्बन्धाविच्छत्रस्विविशावच्छेद्कृताकप्रतियोगिताकभेदवत्वसम्बन्धाविच्छत्रस्व । स्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगितावच्छेदकता च प्रतियोगितावच्छेद्कृतस्वसमानाधिकरणोभयावृत्त्यव-चिछत्रभेदक्र्यत्वे । स्वस्यानाच्छेदकता च प्रतियोगितावच्छेद्कृत्वस्यानाधिकरणोभयावृत्त्यव-चिछत्रभेदक्र्यत्वत्व-स्वपर्याप्ययनवच्छेदक्षिभृतव्यासज्यवृत्तिधर्माविच्छत्रपर्याप्तिकान्यत्वोभय-सम्बन्धेन । स्वं परिभाषिकावच्छेदकत्वनाभिमतम् । प्रथमसम्बन्धेयटकभेदप्रतियोगिताव-च्छेदकता च स्वाविच्छत्रप्रतियोगित्वसम्बन्धाविच्छत्रेति ।

अथात्र व्याप्यत्वं व्यापकृत्वं च यदि यिकिश्चित्सम्बन्धेनोच्यते तदा वृद्धिमान् धूमादिः त्यादावव्यापिः, घटत्वस्याऽपि वृद्धिः वव्यापकृत्वात् कालिकेन वृद्धिः विधिकरणे तद्यक्तौ कालिकेन तद्यक्तयसमानकालीनव्यक्त्यभावस्य प्राप्ततया तदप्रतियोगित्वस्य घटत्वादौ सत्वात् , सम्बन्धसामान्येनोक्तौ तु उक्तयुक्तयेव वृद्धिमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, अतो व्याप्यत्वं साध्यत्वावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन वृद्धिमान् धूमादित्यादावव्यापिः, अतो व्याप्यत्वं साध्यत्वच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन वृद्धिमान् भूमादित्यादावव्यापिः, अतो व्याप्यत्वं साध्यत्वच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन वृद्धिमान् भूमादित्यादावव्याप्तिः, अतो व्याप्यत्वं साध्यत्वच्छेद्कताघटकसम्बन्धेन वृद्धिमान् भूमादित्यादावव्याप्तिः, अतो व्याप्यत्वं साध्यत्वच्छेद्द्यताघटकसम्बन्धेन वृद्धिमान्यत्वाच्यत्वच्छेद्दकताघटकसम्बन्धाविष्ठ्यत्वस्य पर्याद्यविष्ठस्य संयोगेन साध्यतायां सद्धतौ घटत्वस्यापि घटत्वस्यापि चटत्वच्यापकृत्वाऽसम्भवात् तेन सम्बन्धन घटत्वस्य पर्याद्यत्वाधिकर्णाऽप्रसिद्धरव्याप्तिरिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकृताघटकसम्बन्धाविच्छत्रत्वस्य पर्याद्यतिवेशेन शुद्धसमवायेन घटत्वे घटत्वन्यत्वस्य

१० अ० नि०

4

्ट्या रक्तवसम्भवात्तेन सम्बन्धेन घटत्वस्याधिकरणताप्रसिद्धेरव्याध्यभावादिति चेत्र । तद्वह्यः नुयोगिककालिकेन वहित्वविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां सद्धेतौ पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसि ज्याऽन्याप्तिरिति साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धे पर्याप्तिनिवेशस्याऽऽवश्यकत्वादु विहित्वः ्प्रतियोगिकसम्बायेन बह्निःवविशिष्टसाध्यकस्थलेऽव्याप्तितादवस्थ्यमतो व्याप्यःवमापे प्रातियोगि• तावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनैव निवेश्यम्, तथाच धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहेरित्यादाः वतिव्याप्तिः । न च धमगताऽन्यतमःवावचिछन्नाभावमादाय नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादाः तम्येन धुमविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां व्यक्षिचारिणि आतेव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियो गितावच्छेट्कत्वं लाघवाद् धूमत्वे कल्पनीयम् , प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसमवायसम्बन्धेन धुमपरमाणौ धुमत्वस्याऽसत्वादु धुमस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्वानुपपत्तेरिति चेन्न । तादा-रम्येन तद्धूमन्यक्तिविशिष्टस्य संयोगेनाऽभावस्य लक्षणघटकतया चालनीन्यायेन सकलः धूमध्यक्ती धूमत्वसत्त्वात, तत्र च तत्तद्भुमव्यापकत्वसत्त्वाद्भुमत्वस्यैव पारिभाषिकावच्छे. दक्त्वान्नातिन्याप्तिः, तद्यक्तेः स्वरूपतो भानस्वीकारात्तदभावप्रतियोगितावच्छेदकःवस्य स्व-कपतस्तद्धूमन्यक्तौ सत्वात । न च तादारम्येन वाह्निविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां सदे-तावब्याप्यापत्तिः, तत्र तादात्म्येन तद्वाहिन्यक्तिविशिष्टस्य संयोगनाऽभावप्रतियोगितावच्छेदः करवस्य चालनीन्यायेन सकलविह्वयक्तौ सत्त्वेन तत्र च सकलविह्वव्यापकत्वस्य 'तादारम्येन सत्त्वाद्वह्योदरिप पारिभाषिकावच्छेदकत्वादिति वाच्यम् । तत्र समवायेन विह्नत्वस्यैव साध्यः तावच्छेदकत्वात् । तथा चोक्ततत्तद्यक्खवच्छित्राभावप्रतियोगितावच्छेदकतद्यकौ तद्यक्ति • न्यापकत्वसत्त्वेन तस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्वेऽपि तद्नयत्वस्य विह्नित्वे सत्त्वाचाऽन्याप्ति∙ रिति । न च तद्यक्खनुयोगिकस्वरूपेण मेयत्वविशिष्टम्य संयोगेन साध्यताया व्यभिचारि-ण्यतिच्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाघवात्स्वरूपसम्बन्धेन तद्यक्तित्वः स्यैव कल्पनीयम् , तथाच हेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकताघटकस्व हपसम्बन्धेन प्रमे-यस्वव्यापकस्वाभावेन तादशपारिभाषिकावच्छेदकं तद्याक्तिस्वमेव तदन्यस्वस्य प्रमेयस्वे सत्वादिति वाच्यम् । तत्र प्रमेयस्वविषयकतद्यक्तिविषयकसमृहालम्बनज्ञानानुयोगिकविषयः तासम्बन्धेन प्रमेयस्वविशिष्टाभावमाद्यातिव्यातिवारणसम्भवादिति । न चोक्ताभावप्रति-योगितावच्छेदकरवं समृहालम्बनज्ञानव्याक्तित्वस्यैव कल्पनीयम् , अतिप्रसङ्गाद्यनापादकत्वाः दिति वाच्यम् । प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकम्राध्यतावच्छेद्कताघटकाऽन्यतरसम्बन्धेन व्याप्यत्वं निवश्यामिति केचित्। तन्न । तद्यक्त्यनुयागिकस्वरूपसम्बन्धेन प्रमेयत्वाविशिष्ट• साध्यकस्थलेऽतिन्याप्तितादवस्थ्यात् । वस्तुतो हेतुमिष्ठिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं त्सम्बन्धेन यद्धम्ब्यापकं तत्तत्सम्बन्धाव च्छिन्नतत्तद्धमीनिष्ठावच्छेर्कताकावेशेष्यत ॥भेन्न-साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावाच्छन्नावच्छेदताकाविशेष्यतावच्छेदकः साध्यतावच्छेदके निवेश्यम् । तथाच तद्यक्तभावप्रतियोगितावच्छेरकस्य तद्यक्तिःवस्य तद्यक्तस्यनुयोगिकस्व॰ ्रह्मेण प्रमेयावव्यापकतया तत्सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नसाध्यतावच्छेदक• ताघटकसम्बन्धावच्छित्रावच्छेर्कत्वस्य साध्यतावच्छेर्के विरहान्नोक्तस्थलेऽतिव्याप्तिरिति । केचित्तु स्वावच्छेयप्रतियोगितासम्बन्धेन व्याप्यत्वं व्यापकत्वं च निवेश्यम्, तथा च विह्निः धूमोभयवान् वहेरित्यत्राऽतिब्याप्तिविरहात् । कम्बुपीवादिमद्वान् द्रव्यत्वादित्यादौ कम्बुपीन

घटकं चाऽवच्छेदकत्वं स्वरूपसम्बन्धविशेषः। एवं च यद्धर्मावच्छिन स्रोत्यत्र यद्धर्माऽन्यूनवृत्तिधर्मावच्छित्रति वक्तव्यम् , तेनोक्ताऽव्याप्तिनिरासः। वस्तुतस्तु तदवच्छित्रप्रतियोगिताकाभाववदसम्बद्धस्वविशिष्टसामान्य-

नमु प्रतियोगितावच्छेदकाऽनितिरिक्तवृत्तित्वमित्यत्र (घटकं) (१)प्र तियोगितावच्छेदकत्वं यदि प्रतियोगिता(२)ऽनितिरिक्तवृत्तित्वक्षयं तदा तार्णातार्णोभयत्वावचिछन्नाभावमादाय विह्नमान् धूमादित्यादा चिह्नत्वं अपि(३) पारिभाषिकावच्छेदकं स्यादत आह घटकमिति। प्रतियोगि ताधर्मिकाभयाभावघटितळक्षणे गुरुक्षपेण साध्यतायामच्याप्तिमपाकर्त्तुः माह एवंचेति।

नतु धूमत्वमेकस्मिन्नेव धूमे पर्याप्तमित्यादिव्रतीतेः प्रत्येकवृत्तिधर्माव-चिछन्नाधिकरणताकत्वावगाहितयेवोपपत्तौ धूमत्वादेः पर्याप्तिसम्बन्धसत्वे मानाभाव इति धूमवान् चहिरित्यादावितव्याप्तिः, स्वपदेन धूमत्वस्य गृहीं तुमशक्यत्वात्। एवं सत्तात्वस्य विशिष्टसत्तात्तवाद्वारिक(४)वृत्तितया सत्तादिसाध्यकजातिमत्त्वादिहेतावव्याप्तिश्चेत्यत आह वस्तुतिहित्वित । तदः नाविच्छन्नविषयित्वसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितामादायैव नातिव्याप्तिरित्याहः। तिच्त्यम् ।

ननु व्यापकत्वघटकस्याऽभावविशेषणस्य स्वसामानाधिकरण्यस्य स्वाधिकरणतावच्छे-दकाविच्छिन्नाधिकरणताकत्वरूपस्य निवेशेनैव विद्यमाभयवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तर्वहि स्मान् धूमादित्यादावव्याप्तेश्च वारणसम्भवेऽवच्छेदके स्वसमानवृत्तिकत्विनेवेशनमयुक्तमिति विन्न । उपायस्योपायान्तराऽदृष्ठकत्वेन यथासन्निवेशे वैयर्थ्याभावादिति ।

दीधितौ स्वरूपसम्बन्धाविद्योष इति । अन्यथाऽनवस्थापतिरिति भावः । दी-धितौ एवञ्चिति । स्वसमानवृत्तिकत्वप्रवेद्यो चेत्यर्थः । अन्यथा विह्नत्वाऽन्यूनवृत्तितार्णा-तार्णोभयत्वाविच्छन्नत्वस्य संयोगसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्य च धूमसमानाधिकरणतार्णातार्णे । भयाभावीयप्रतियोगितायां सत्वादसंभव एव स्यादिति भावः । एवं च यद्धमीविच्छन्नत्व-त्यस्य यद्धमेसमानवृत्तिको यद्धमीऽन्यूनवृत्तियों धर्मस्तदविच्छन्नत्वेत्यर्थं इति भावः ।

अनुपरित्तसम्भवे आपत्तरन्याय्यत्वादाह एविमिति । ननु विद्वमान् धूमादित्यत्र पर्व-

<sup>(</sup>१) वृत्तित्वस्य घटकं प्रति०—इति प्रा० पु० पाठः।

<sup>(</sup>२) प्रतियोगितानितिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदके स्वपर्याप्त्यवच्छेदकीभूतपर्याप्तिकत्वं न देयम्, अन्य-था तादृशावच्छेदकमवृत्तिपदार्थोपि स्यात् तिस्मन् स्वपर्यातावच्छेदकीभूतपर्याप्तिकत्वाविरहादसम्भव एव स्यादिति ध्येयम्।

<sup>(</sup>३) तादृशोभयाभावप्रतियोगितानातिरिक्तवृत्ति यद्राह्निःवं तदनतिरिक्तवृत्तित्वाद्राह्नित्वस्येत्यर्थः ।

<sup>(</sup> १ ) साचात्रसम्परासाधारणसाध्यतावच्छेदकातिरिक्ताभावनिष्ठावच्छेदकत्वानिरूपितत्वस्य प्रतियोगि तायां निवेशात्रं बह्विमान्धूमादित्यादे। पर्वतान्यत्वविशिष्टाभावमादायाज्यातिरिति सत्तावानित्यादे। घटादिवृ-त्तित्वविशिष्टाभावे तात्पर्यं, गगनसंयोगस्य वृत्त्यनियामकतया न गगनवृत्तित्वविशिष्टबह्वयभावमादायाज्या-त्रिरिति ध्येयम् ।

### जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

\$ 8 8

कत्वम् , स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकतःकत्वं वा तदः नितिरिक्तवृत्तिःवं वक्तव्यम् ।

विच्छनेति । हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूततत्तद्धर्माविच्छन्नाभा-ववति असम्बद्धं यद्धमैविशिष्टसामान्यं तदेव पारिभाषिकावच्छेदकमित्यर्थः।

अत्र तदाश्रयप्रतियोगिताकाभावेत्युकौ ताडशपूमत्वाश्रयप्रतियोगिः कोभयाभावादिमति प्रमेयधूमत्वविशिष्टस्य सम्बद्धतयाऽवच्छेदकत्वं न

तान्यत्ववैशिष्ट्याविच्छन्नाभावमाद्यायाऽव्याप्तिसम्भवे स्थलान्तरानुधावनं व्यर्थमिति चेन्न । प्रवंतान्यत्ववैशिष्ट्याविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं पर्वतावृत्तित्वे कल्पनीयम् , तथा च प्रतियोगितावच्छेदकाभाववित पर्वतीयवह्नौ विह्नत्वस्य सत्त्वान्नाऽव्याप्तिः । नच गुणान्यत्ववै शिष्ट्याविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं गुणाऽवृत्तित्वे कल्पनीयमिति वाच्यम् । सामा । नाधिकरण्यसम्बन्धेन गुणत्वविशिष्टाभावमाद्यायाऽव्याप्तिः । नचेवं विद्वमान् धृमादित्याद्यविष् पर्वतत्ववैशिष्ट्याविच्छन्नाभावमादायाऽव्याप्तिरिति वाच्यम् । व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयलः सणाभिप्रायेण सत्तावान् जातेरित्यादावव्याप्तिरिति वाच्यम् । व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयलः सणाभिप्रायेण सत्तावान् जातेरित्यादावव्याप्तिर्दत्ता संयोगन वहेः व्याप्यवृत्तित्वविरहात्सः । तावान् जातेरित्यत्र गुणान्यत्वविशिष्टसत्ताभावस्योक्तधर्मविशिष्टान्यप्रतियोगिताकत्वविरहेपि गुणत्ववैशिष्टमाविच्छन्नाभावमादायाव्याप्तिरिति ।

इत्यर्थ इति । तथाच तदबिच्छन्नेत्यत्र तत्पदं हेतुमित्रष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकी भूतस्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकपरम्, भवात हि बह्सिमानाधिकरणताहशाभावप्रतियोगिता याः स्वरूपसम्बन्धरूपं यदवन्छेदकं धूमत्वं तदबिच्छन्नाभाववति प्रमेयधूमत्वविशिष्टसामा न्यमसम्बद्धमेवेति प्रमेयधूमत्वस्याप्यवच्छेदकत्वामिति ।

अथ हेतुमिष्ठश्रभावप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाभाववति असम्बद्धं यद्धमीविशिष्टसामान्यं तदेव पारिभाषिकावच्छेदकमिति कले विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिः, हेतुसमानाधिकरणः महानसीयवह्वयभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूनविह्नत्वावच्छिन्नाभाववति विह्नत्वविशिष्टसामाः न्यस्याऽसत्त्वादिति चेन्न । हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपः व्याद्यतुयोगितावच्छेदकहपत्रतियोगिताकाभावविति असम्बद्धत्वस्य विवक्षितत्वात् ।

वृत्तित्वं च स्वावच्छेदकतात्वावीच्छन्नप्रतियोगितापर्याप्यमुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धे - न, तथाच नाव्याप्तिः । अथ धूमवान्व हेरित्यन्नाऽतिव्याप्तिधूमाभावप्रतियोगितावच्छेदकता स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तेरप्रसिद्धत्वादेकत्वस्य पर्याप्तिसत्वे मानाभावात् । न च न्यू न वृत्तिध्वस्याऽनवच्छेदकते वहिधूमोभयाभावमादाय नातिव्याप्तिः । न च यत्र त कृष्य तादास्येन साध्यता वाच्यत्वस्य हेतुता तन्नाऽतिव्याप्तिः तद्वूपघटोभयभेदप्रतियोगि तावच्छेदकावच्छिन्नाभाववति साध्यतावच्छेदकविशिष्टसामान्यस्य सत्वाद् व्यासज्यवृत्ति धर्माविच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदस्य केवलान्वयित्वादिति वाच्यम् । तद्वूपनिष्ठविशेष्यत्वतद्वूपनि छप्रकारत्वोभयाभावमादायाऽतिव्याप्तिविद्याप्तिविद्याप्ति । एतेन यत्र समवायेन तद्वूपविशिष्टस्य संयोगेन साध्यता वाच्यत्वस्य हेतुता तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं लाधवाताः

स्यात, किन्तु गगनत्वादेरेव तथात्वं स्यादत उक्तम् तदविछ्नेति। प्रतिः येगिगत्वं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्राह्मम, तेन अयं घट एत(१)त्वादिः त्याद्देगे हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं पटत्वं सम्बन्धसामान्येन काः लिकसम्बन्धेन वा तदविच्छन्नाभाववात्ति नित्यगुणगगनाद्देगे घटत्वत्वविन् विष्ठस्याऽसम्बद्धत्वेऽपि नाऽव्याप्तिः।

पर्वतादेक्त्पित्तकालावच्छेदेन संयोगसम्बन्धाविक्वन्नधूमा(सामान्या)-भाववत्वात्, तत्र च धुमत्वविद्याप्टस्य सम्बद्धत्वात् तदसम्बद्धस्वविद्याः एसामान्यकं गगनत्वादिकमुपादाय धूम(२)वान् वहेरित्यादावतिब्याति-रतः प्रतियोगिब्यधिकरणत्वेन तदविक्वन्नाऽभावो विशेष्यः।

प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावचिछन्नाऽस-म्बन्धी तद्वचिछन्नाभाववान् प्राह्य इति तु पर्यवसितार्थः। तेन संयोगस-द्घटनिष्ठतद्यक्तित्वस्यैन कल्पनीयम्, अतस्तन्नाऽतिन्याप्तिरिति परास्तम्। तद्यक्तिष्ठरपटम-ठैतदन्यतमानुयोगिकसमवायेन रूपविशिष्टस्य संयोगेनाभावमादायाऽतिन्याप्तिविरहात्। एवं भूमवान् वहेरित्यत्र धूमघटपटमठैतदन्यतमानुयोगिकसमवायेन द्रव्यत्वविशिष्टस्य संयोगेना-ऽभावमादायाऽतिन्याप्तिवार्णात्।

गगनत्वादेरेवेति । गगनत्वविशिष्टस्य कुत्राप्यधिकरणेऽसम्बद्धत्वेन धुमघटोभयाः भावनति असम्बद्धत्वात् । तथात्वं स्यादिति । पारिभाषिकावच्छेदकत्वं स्यादित्यर्थः ।

तेन—निरुक्तप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसंब न्धाविच्छन्नत्विनिवेशनेन । अत्र विद्विमान् धूमादित्यत्र तादशप्रतियोगितावच्छेदकघटत्वाव-विच्छन्नस्य कालिकेनाऽभाववित वह्वयवयवे वह्वयन्तरस्य संयोगेन संबद्धत्वाद्व्याप्तिविरहेण अय घट एतत्वादित्यादिस्थलानुसरणामिति ध्येयम् ।

पर्यवस्तितार्थं इति । ननु हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाऽसम्बन्धिनि असंबद्धं यद्धमिविशिष्टसामान्यमिति निवेशेनैव सामज्ञस्य तद्वच्छिन्नाभाववानिति विशेषणं व्यर्थमिति चेन्न । तद्वचिछन्नाभाववानित्यनेन तादशार्थ एव विवक्षित इति केचिदाहुः । नन्न। अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्य इति प्रन्थाऽसंगतेः, प्रतियोगिव्यधिकरणस्याऽधुना ल-क्षणेऽनिवेशात् । वस्तुतस्तु नाप्यतिरिक्तवृत्तित्वमित्यादिना प्रतियोगिवायाः स्वक्ष्पम्बन्धक् क्ष्पाऽवच्छेदकत्वं परित्यज्य प्रतियोगिताया अनितिरक्तवृत्तित्वक्ष्पाऽवच्छेदकत्वनिवेशः । ततः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितावच्छेदकत्वन्तित्वक्ष्पः । प्रतियोगितायाः प्रतियोगितवक्ष्पत्वेन तद्वच्छिन्नाः भाववदसम्बद्धमित्यादिना प्रतियोगिताऽनतिरिक्तवृत्तित्वस्य । परिन्तु प्रतियोगितावच्छे-दक्षविच्छनाऽसम्बन्ध्यवृत्तित्वरूत्तित्वरूतित्विक्तविवेशः । परन्तु प्रतियोगितावच्छे-दक्षविच्छनाऽसम्बन्ध्यवृत्तित्वरूत्तित्वरूतित्विक्तविवेशः । परन्तु प्रतियोगितावच्छे-दक्षविच्छनाऽसम्बन्ध्यवृत्तित्वरूतित्वरूतितिकवृत्तित्विनवेशेऽनितिरिक्तवृत्तित्वस्य पारिभाषिक-

<sup>(</sup>१) गगनादी संयोगन बह्नचादिमत्त्वेन बह्निमान्धूमादित्यादिप्रसिद्धस्थले नाव्यातिः सम्भवतीति स्थ-लान्तरानुधावनम् ।

<sup>(</sup>२) इदन्तु भूमप्रतियोगिकसंयोगेन साध्यत्वाभिप्रायेण।

म्बन्धावि छन्नधूमाभावस्य धूमवरपर्वतादौ समवायादिसम्बन्धेन प्रतियोः गिव्यधिकरणस्वेऽपि धूमत्वस्य नाऽवच्छेद्दकत्वहानिः। न वा(१)द्रव्यं चन् द्रश्वादित्यादौ हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्दकं यद् घटभिन्नद्रव्यत्वं प्र-तियोग्यनधिकरणे तदविच्छन्नाभाववति गुणादौ द्रव्यत्वत्वविशिष्टस्याऽस्र-त्वेऽप्यव्यक्तिः।

वस्तुतो निरुक्तप्रतियोग्यनधिकरणत्वमेट तदविच्छन्नाभाववतः सा-ध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन वाच्यम्, न तु प्रतियोगितायास्तत्सम्बन्धाव-चिछन्नत्वम्, वृत्त्यनियामकसम्बन्धेन साध्यतायां तत्सम्बन्धाविच्छन्नप्रति-योगित्वाऽप्रसिद्धाऽच्यासिप्रसंगादिति ध्येयम्(२)।

रवापत्तः । एतेन हेरविधकरणेऽसम्बद्धं यद्धर्मविशिष्ठसामान्यं तदेव पारिभाषिकावच्छेदकामि-स्यपि निरस्तम् ।

प्रतियोगितावच्छेद्कावच्छिन्नाऽसम्बन्धोति । अयं भावः । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नयार्किञ्चित्प्रतियोगिवैयधिकरण्योक्तौ धूमवान् वहेरित्यादौ उत्पत्तिकाळावच्छेदेन धूमवत्यवंतादिष्ट्रत्तेरिप धृमाद्यभावस्य धृमत्वाद्यवच्छिन्नमहानसीयधूमाद्यनिधिकरण्यंतादिश्चित्त्वेन प्रतियोगिव्यधिकरण्या धृमत्वादेरनवच्छेदकत्वं दुर्वारम् । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिसामान्यवैयधिकरण्योक्तौ च वह्यभावतान् धृमाभावादित्यादौ व्यभिचारिणि अतिव्याप्तिः, तत्र सर्वस्यैवाऽभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन पूर्वक्षणश्चित्वविशिष्टरवाभावादिलक्षणप्रतियोगिसामानाधिकरण्येन गगनाभावस्यैव सिद्धान्तलक्षणोक्तरीत्या
प्रतियोगिवैयधिकरण्येन तद्वति वह्यभावत्वादिविशिष्टस्य सम्बद्धतया वह्यभावत्वादेरवच्छेदकत्वाऽसम्भवात् । यरिकिश्चिप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरण्योक्ताविप पर्वतादिश्चतिः
धूमाद्यभावस्योभयाभावघोटतपर्वतिदिश्चत्तिःविशिष्टस्वाभावत्वलक्षणयिकञ्चित्रशितयोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरण्याकान्तत्या धूमत्वादेरवच्छेदकत्वं दुर्वारमेवत्यतः ताद्दशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाऽसम्बन्धीत्योगितावरम् , एवं च न कोपि दोषः, तत्प्रतियोगितावच्छेदकध्मत्वावच्छिन्नवैयधिकरण्यस्य पर्वतादिश्चित्तधूमाद्यभावे सत्त्वात् । वह्ययभावाभावादेस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकवह्यभावत्वावचिछन्नव्यादिश्चतिधूमाद्यभावे सत्त्वात् । वह्ययभावाभावादेस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकवह्यभावत्वावचिछन्नव्याधिकरण्यस्य ।

न चैवमप्ययोगोलकादिवृत्तेरेव धूमाभावस्य पर्वतादिवृत्तितया कथं धूमःवादेरवच्छेदक• त्वोपपत्तिरिति वाच्यम् । तत्प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रवैयधिकरण्यविशिष्टतदवच्छिन्नप्रति -योगिताकाभाववदसम्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकःवस्य विवक्षितत्वादिति । )

तेन—प्रतियोगितावच्छेद्कसम्बन्धेन प्रतियोगिक्यधिकरणत्वप्रवेशेन । नाऽवच्छे दक्तसम्बन्धेन प्रतियोगिक्यधिकरणत्वप्रवेशेन । नाऽवच्छे दक्तस्वहानिरिति । न धूमवान् वहेरित्यादावतिव्याप्तिरिति भावः । यत्किञ्चित्सम्बन्धेन प्रतियोगिवैयधिकरण्यनिवेशाभिप्रायेणेदम् । सम्बन्धसामान्येन विवक्षणे तु सम्बन्धसामान्

<sup>(</sup>१) प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रत्यस्य फलमाइ नवेति ।

<sup>(</sup>२) अवच्छेदकःवापिसिद्धिनिबन्धनाव्यातिरित्यर्थः।

#### सटिप्पणटीकासमेता ।

224

न च घटवान् महाकाल्यादित्यादौ ताहराप्रतियोगितावच्छेदकं यद् गगनत्वं तद्वचिछन्नाभावस्य प्रतियोगिचैयिवकरण्याऽप्रसिद्धाऽज्यातिरि-ति वाच्यम्। अत्रापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये (१)ताहराधर्मा-वच्छिन्नप्रतियोगिकत्वयद्नुयोगिकत्वोभयाभावस्तदसम्बद्धत्वस्य वि-विस्तित्वात्।

न्यान्तर्गतसंयोगेन धूमाद्यधिकरणत्वस्य पर्वतादौ सत्त्वेन सम्बन्धसामान्येन प्रतियोगिव्याविक् करणतद्भावयत्वं न पर्वतादेशित्यातिव्याप्तिविरहेऽपि घटत्ववान् घटह्यादित्यादावव्याप्तिः स्यात् , घटह्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकघटत्वावच्छित्रस्याऽनिधकरणे गगनादौ घटत्वत्विशिष्टस्याऽसम्बद्धत्वादिति गगने संयोगेन विक्वेः सम्बद्धत्वाद्विष्ठमान् धुमादित्युविक्षितामिति ध्येयम् । प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छित्रेत्यस्य व्यावृत्तिमाह नविति ।

प्रतियोगिवैयधिकरण्याऽप्रसिद्धिति । कालिकेन गगनःवाविच्छन्नाधिकरण-त्वाडप्रसिद्धिरिति भावः । अत्रापीति । अथात्र यद्यदितिवीप्साननुषावने विश्वमान् धृमा-दित्यादावव्याप्तिः, हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतघटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व-पटानुयोगिकत्वोभयाभावस्य साध्यताबच्छेदकसम्बन्धे सत्वेन तादशपटादिव्यक्तयवृत्तित्वस्य वीह्रत्वविशिष्टसामान्ये सत्वात् । वीष्सादरे तु पर्वतव्यक्तरापे यदन्तर्गतस्वेन तदसम्बद्धत्वस्य विहित्वविशिष्टे विरहान्नाव्याप्तिः । ननु यद्यद्योक्तमध्ये जातिव्यक्तरिप धारणात्तिक्किपितसाः ध्यतावच्छेदकसम्बन्दावचिछन्नद्रातिःवाऽप्रसिद्धा विद्विमान् धूमादित्यत्राऽव्याप्तिरिति चन्न । अंग्र सत्तावान् भावत्वादित्यादावेतत्कल्पेऽतिव्याप्तेरुक्तनया विक्रमान् धूमादित्यादाव्याप्तिरपी-ष्यत एवेति । न च तत्राऽव्याप्तिसम्भवेऽतिव्याप्तिदानं सन्दर्भविरुद्धामीत वाच्यम् । यादः-शसत्तासाध्यकस्थलेऽव्याप्तिवारणार्यतत्कत्यः स्वीकृतस्तत्साध्यकस्थले एव व्यभिचारिणि अतिव्याप्तिः सम्भवाते, एतद्भिप्रायणेवाऽव्याप्तिं परित्यज्य सत्तासाध्यकस्थले व्यभिचारिष्यः तिव्याप्तिरुक्ता जगदीशेनेत्याहुः । तच्चिन्त्यम् । सत्तावान् जातेरित्यादावव्याप्तिः । यद्यक्तिः मध्ये जातिव्यक्तरपि धारणात्मत्तावान् भावत्वादित्यादावप्रमिद्धानवन्धनाऽ।तव्याप्तिवारणात् । वस्तुतस्तु यद्यदितिवीप्यादरण सामान्याभावनिवेशः सूचितः । स च निवंशः साध्यताव-च्छेदकसम्बन्धंवृत्तिभदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभाववद्भयाभावै।यप्रातयोगितानिरूपितपरंप-रीयाऽनुयोगित्वनिष्ठावच्छेदकतानिह्नापतावच्छेदकताविक्रह्मपतवृत्तित्वाभावस्य यद्धमीवाशेष्टः सामान्ये विवक्षितत्वात्, तथाच परंपरीयानुयोगित्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्शिपतावच्छेदकता-वत्सामान्यादिनिक्षितसंयोगसम्बन्धावान्छन्त्रात्तत्वाऽप्रसिद्धाविष ताहशावच्छेदकतावत्पर्व-३ तादिव्यक्तिनिरूपितवृत्तित्वाभावस्य गगनत्वावाशष्ट्रसामान्ये सत्त्वातादृशगगनत्वादिक्रमेव पा-रिभाषिकावच्छेदकमिति नाव्याप्तिरिति ।

केचित्तु साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये साध्यतावच्छेदकसम्बन्धवद्यवद्यक्तयनुयोगिक-

<sup>(</sup>१) नतु तथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रप्रतियोगिकत्वयय-दतुर्योगिकत्वोभयाभावस्तित्रिरूपेनसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धाप्रसिध्या वह्निमान्धूमादित्यादावस्यातिरिति चेत्र । ढेतुतावच्छेदकावच्छित्रहेत्वधिकरणताविशिष्टययदतुर्योगिकत्वोभयाभावो बोध्य इति ध्ययम् ।

्व (१) यद्धमांविच्छिषप्रतियोगिकःवोभयाभावस्तत्तद्यक्तयवृत्तिःवस्य विवक्षितःवात्, सम्बन्धं वत्ता चाऽनुयोगिःवप्रतियोगिःवान्यतरसम्बन्धेन, तथाच सामान्यपदियद्याक्तिने साध्यतावन् चेछेदकसयोगवती, अपि तु पर्वतादिव्यक्तिरेव तत्तद्योक्तिनिर्द्धापतवृत्तिःवाभावस्य गगनःवन् विशिष्टसामान्ये सरवाष्ट्र विद्यादावव्याप्तिरित्याहुः ।

नतु तद्घटभेदसाध्यकद्रव्यत्वादिहेतावतिव्याप्तिः, अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धस्तु तद्घटभेदत्वावचिछन्नप्रतियोगिकः स्वरूपसम्बन्धः । अत्र यद्यद्यक्तिमध्ये तद्घटव्यक्तरिष घारणः सम्भवेन पटाद्युयोगिकः हो ह्यतावच्छेदकसम्बन्धवत्वविरहात् पटादिव्यक्तरेव घारणः सम्भवेन पटाद्युयोगिकः वहेतुमिन्नष्ठाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकगगनः वावचिछन्नप्रति-योगिकः वोभयाभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये सत्त्वात्पटाद्यसम्बद्धत्वस्य तद्घः रभेदत्वावचिछन्ने प्रव सत्त्वन गगनः वमेव पारिभाषिकाऽवच्छेः दक्षं स्थादिति चेन्न । प्रमेयवान् भावत्वादित्यादावित्याप्तेष्ठकत्वेन। उत्राप्यतिव्याप्तिरिष्टः त्वात् । न च सत्तावान् जातिरित्यादावव्याप्तिः, यद्यद्यक्तिमध्ये जातिव्यक्तरेषि धारणाकः निकिष्तसम्बन्धविच्छन्नवृत्तिः वाऽप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । केवलानुयोगित्वसम्बन्धेक साध्यतावच्छेदकसम्बन्धवत्त्वस्य विवक्षणात् सत्तासाध्यकसद्धेते नाऽभ्याप्तिः, व्यभिः चारिण्यतिभ्याप्तिसम्भवाच्चेति ।

अथात्र यद्याय्यस्यनुयोगिकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्माविच्छन्नप्रतियोगिकत्वाभावः तत्त्व्यवत्यवृत्तित्वमेव विवक्षणीयम् किमुभयाभावनिवेशेनेति चेन्न । द्रव्यवान् वाच्यत्विदित्यादौ संयोगेन साध्यतायामतिच्याप्तिः, तत्र यत्पदेन घटस्य न धारणं तदनुयोगिकसंयोगे द्रव्यत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वसत्त्वात् , एवं यत्पदेन गगनादेरिप न धारणं तदनुयोगिकसंयोगाऽप्रसिद्धेरतः साध्याभावस्य लक्षणाऽघटकत्वाद् घटाभावमादायाऽतिव्याप्तिरत उभयाभावनिवेशः । तथाच
संयोगे द्रव्यत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्व गुणानुयोगिकत्वोभयाभावसत्त्वाद्यस्तिपदेन गुणव्यकेरिप धारणात्तदर्शत्त्वस्य द्रव्यत्विविशिष्टसामान्ये सत्त्वान्नातिव्याप्तिः । वस्तुतस्तु गुणादिनिक्षित्ताध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तित्वाप्रसिद्धयैव नातिव्याप्तिः ।

अथ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकः धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वहेत्वधिकरणाभूतयोतकीश्चम्पक्त्यनुयोगिकत्वोभयाभावस्तव्यक्त्र्यकृतित्वं यद्धमीविशिष्टसामान्ये विवक्षितम् , यद्यद्यक्त्यनुधावनं व्यथिमिति चेन्न । एतल्लक्षणस्य कक्षणान्तरत्वेनोक्तलक्षणस्याऽदुष्टत्वात् ।

अत्रेदं बोध्यम् । यद्यदितिनीप्सानुधाननपक्षे साध्यतानच्छेदकसम्बन्धशृतिभेदप्रति-योगितानच्छेदकत्वाभाननान् यो हेतुसमानाधिकरणाभानप्रतियोगितानच्छेदकधर्मानच्छित्र । प्रतियोगिताकत्वयद्यद्यक्त्यनु येगिकत्वाभयाभानः ताहशाभानीयप्रतियोगितानिक्षितिपरम्य-रीयानुयोगित्वनिष्ठानच्छेदकतानिक्षीपतानच्छेदकतानद्वृत्तित्वाभाने। निवेद्यः, भनताषि नै।प्साननुधाननपक्षे साध्यतानच्छेदकसम्बन्धशृत्तिभेदप्रतियोगितानच्छेदकत्वाभाननद्वत्वि

<sup>(</sup>१) हेतुमनिष्ठाभावप्रतियोगितावक्छेदकं ।

तदसम्बद्धत्वमपि साध्यतावच्छेरकसम्बन्धेन सम्बद्धत्वसामान्याः भावा वेष्यः। तेन घटत्वाद्यवच्छिन्नाभाववति घटत्वगगनत्वविद्याष्ट्रस्याः पि यथाकथंचित्तादात्म्यादिना संबद्धतया न पारिभाषिकाऽवच्छेरकाऽ-र्भप्रसिद्धिनिवन्धनो व्याप्तिलक्षणाऽसम्भवः।

नवाः तादशप्रतियोगितावच्छेदकीभृतमहानसीयविहत्वाविच्छन्नामाः

विवति जलादौ विहित्वाविदिश्यस्याऽसम्बद्धत्वाद्विह्नमान् धूमादित्यादावः
वयाप्तिः । धूमविन्नष्ठामावप्रतियोगितावच्छेदकीभृततत्तद्विहत्वाविच्छन्नाः
भावविति विहित्वविशिष्टस्य तत्तद्वहेरसम्बद्धत्वाद् विह्नमान् धूमादित्यादौ

श्वेवहित्वमण्यवच्छेदकं स्यादतः सामान्यपदम् ।

करणानुयोगिकत्वघाटेतोभयाभावीयप्रतियोगितानिकपितपरम्परीयानुयोगित्वनिष्ठावच्छेदक-तानिकपितहेत्वधिकरणानिष्ठावच्छेदकतावद्वतित्वाभावस्य निवेशादिति लाघविषरहादिति सुधीभिविभावनायम् ।

नतु साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यद्यतुयोगिकत्वविशिष्टहेतुमान्नष्ठाभावप्रतियो-गितावच्छेदकीभूतधमाविच्छिन्नप्रतियोगिकस्वाभावः तत्तव्यवस्यवात्तस्य यद्दमीविशिष्टसामाः ुन्ये विवक्षणेनेव सामज्ञस्ये किमुभयाभावपर्यन्तानुधावनेन । वै० सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन । न च कालो घटवान् महाकालःबादित्यत्र महाकालानुयोगि कःवविशिष्टगगनःवावच्छिन्नप्रतिः योगिकत्वाऽप्रसिद्धेरव्याप्तिरिति वाच्यम् । तत्र महाकालाभावमादाय लक्षणसमन्वयः महाका-लानुयोगिकत्वावीशिष्टमहाकालत्वावाच्छन्नप्रतियोगिकत्वस्य तादात्म्यादौ प्रसिद्धत्वादिति चेत्र । यत्र कालिकतादारम्यान्यतर्सम्बन्धेन घटस्य माध्यता महाकालस्वस्य हेतुता तत्राऽस्याप्तिः स्तत्र महाकालाभावस्य लक्षणाघटकःवात् । न च गगनाभावमादायैव नान्याप्तिः, तथाहि-घटानुयोगिकत्वावाशष्ट्रगगनत्वावचिछन्नप्रातयोगिकत्वस्य संयोगादौ प्रसिद्धस्य साध्यतावच्छे-🦠 दक्तसम्बन्धसामान्येऽसत्त्वात् , यत्पदेन घटस्य धारणसम्भवात् , तव्यक्त्यवृत्तित्वस्य गगन-त्विधिशृष्टसामान्ये सत्त्वादिति वाच्यम् । यत्र संयोगकालिकतादारम्यान्यतमसम्बन्धेन घटस्य साध्यता महाकालत्वस्य हेतुता तत्र घटानुयोगिकत्वविशिष्टगगनत्वाविच्छन्नप्रतियो-गिकत्वाभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वाव्यापकत्वात् । उभयाभावानेवेशे गगनाभाव-मादाय लक्षणसमन्वयः । महाकालानुयोगिकत्वविशिष्टगगनत्वाविच्छनप्रतियोगिकत्वस्याऽ- प्रांसद्धत्वऽपि महाकालानुयोगिकत्वगगनत्वावच्छित्रप्रतियोगिकत्वोभयाभावस्य साध्यतावच्छेद-कसम्बन्धत्वध्यापकत्वालक्षणसमन्वयः ।

तेन—साध्यतावच्छेदकसम्बन्धोपादानेन । सम्बद्धत्वसामान्यामावेत्यत्र सामान्यपदव्यावृत्तिमाह न वेति । तथाच तादशप्रातयोगितावच्छेदकीभूतमहानसीयविद्धतामाववज्जलसम्बद्धत्वं नास्तीत्यभावस्य वाह्वत्वावीशिष्टे सत्वेऽपि तादशप्रतियोगितावच्छेदकीभूतमहानसीयविद्धित्वावच्छिन्नाभाववत्सम्बद्धत्वसामान्यामावस्य विद्धत्वविशिष्टेऽसत्त्वात्र तस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वामिति भावः । केवलान्वयिनि लक्षणसत्त्वादाह अव्यासिरिति ।
तादारम्येन साध्यतायां तेन सम्बन्धेन वृत्तेरप्रसिद्धिरतः सम्बद्धत्वेति । स्वविशिष्टेति निवे

### ११८ जागदीश्यवच्छेदकत्वनिकाक्तिः।

नतु कालिकादिसम्बन्धेन गगनत्वाविशिष्टं घटादि तस्य तादशप्रति-योगिताबच्छेदकीभूतगगनत्वाविच्छन्नाभाववति साध्यतावच्छेदकसंयो-गादिसम्बन्धेन संबद्धत्वात्पारिभाषिकाऽबच्छेदकाऽपासच्चा व्याप्तिलक्ष-णाऽसम्भवः। न च साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन स्ववैशिष्ट्याभिक्ष-धानान्नैष दोषः। पुरुष(१)निष्ठसंयोगसम्बन्धेन दण्डवतः कालिकविशे-

शात् विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यत्र विशिष्टसत्तात्वावाच्छन्नभाववति गुणे विशिष्टसत्तात्वाध्र-यीभूतसत्तायाः सम्बद्धत्विपि विशिष्टसत्तात्वस्य नावच्छेदकत्वक्षतिः । न च विशेष्टस् गुणसम्बद्धत्वस्य सत्त्वादेव विशिष्ठेऽपि तत्सम्बद्धत्वसत्त्वं विशिष्टस्य।ऽनतिरिक्तत्व।दिति स्वविशिष्टेतिनिवेशेऽपि नेष्टसिद्धिरिति वाच्यम् । एतदस्वरसेनैव लक्षणान्तरस्य।ऽवता-रणीयत्वात् । स्वविशिष्टसामान्यमित्यत्र सामान्यपद्व्यावृत्तिमाह धृमविशिष्टामावेति ।

पुरुषिनिष्ठसंयोगसम्बन्धेनेति । नतु केवलसंयोगन दण्डविशिष्टस्य साध्यत्वेऽप्यव्याप्तिसम्भवे पुरुषिनष्ठपर्यन्तानुसरणं व्यर्थमिति चेन्न । यत्र समवायेन विशिष्टसत्तावतः
स्तादात्म्येन साध्यता सत्त्वादेहेंतुता तत्र हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छनाभावः
विति गुणे विशिष्टसत्ताविशिष्टस्य गुणस्य सम्बद्धत्वाद्तिव्याप्तिवारणार्थं यादृशक्ष्पृत्तिनिकः
पकताकाधिकरणतावत्सामान्यं हेतुमान्नष्ठाभावाप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाभाववति अन्
सम्बद्धं तादृशक्ष्पभिन्नक्ष्पाविच्छन्नसामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम्, तथाच तादृशप्रतियोन्
गितावच्छेदकाविच्छन्नाभाववति गुणादौ विशिष्टसत्त्वस्य सत्तानितिरक्तत्या तद्धमृविशिष्टस्य
सम्बद्धत्वऽपि विशिष्टसत्तात्वावचिछन्नाधिकरणताविशिष्टस्य (द्रव्यस्य) असम्बद्धत्वाचातिव्याप्रिः। एवं चे।क्तस्थले गगनवृत्तित्ववैशिष्टयघटत्वगतद्वित्ववृत्तिर्या साध्यतावच्छेदकताघटकसः
म्बन्धावचिछन्ना निक्पकता सा संयोगसम्बन्धावचिछन्ना गगनवृत्तित्व विशिष्टघटत्वावचिछन्ननि
क्ष्यकताकाधिकरणतावद्गगनस्य निरुक्तप्रतियोगितावच्छेदकावचिछन्नाभाववति महाकालेऽसन्
त्वातद्धमीभन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वालक्षणसमन्वयः । पुरुषानुयोगिकत्विनिवेशे पुरुः
वातुयोगिकसंयोगसम्बन्धावचिछन्नगगनवृत्तित्वविशिष्टघटत्वावचिछन्निन्दपक्रताकाधिकर्णत्वाप्रसिद्धाऽच्याप्तिः सङ्गच्छते ।

अथवा हेतुमान्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकगगनत्वाविच्छन्नाभाववित महाकाले संयोगेन यावन्मूर्त्तविशिष्टस्य गगनोदरसम्बद्धत्वान्नाच्याप्तिः, तथाहि यादशरूपमध्ये मूर्त्तवृत्ति
यावत्वगतैकत्वं धर्त्तव्यं, तादशैकत्ववृत्तिर्या निरूपकता सा मूर्त्तगतयावत्त्वाविच्छन्ना निरूपकता तादशनिरूपकताकाधिकरणताविशिष्टसामान्यं हेतुसमानाधिकरणमूर्त्तत्वाविच्छन्नाभाव प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाभाववित असम्बद्धं भवतीति लक्षणसमन्वयात् । पुरुषानुयोग् गिकत्वोपादाने तु पुरुषानुयोगिकसम्बन्धाविच्छन्नयावत्त्वाविच्छन्नीनरूपकत्वाप्रसिद्धः।

केचित्तु विद्यमोमयविशिष्टं नायोगोलकामिति प्रतीतौ विद्यमोभयप्रतियोगिकसम्बन्धाः

<sup>(</sup>१) द्विश्वणस्थायिजन्यासंयुक्तं यत्किञ्चिद्यणुकं संयागेन तदवच्छित्रपरमाण्यायभावमादायाश्चाद्यभावा-दतः आह पुरुषनिष्ठेति ।

षणतया साध्यतायां महाकालत्वहेताव्याप्तापत्तेः। गगन(१)त्वादेः पुरुष-निष्ठसंयोगसम्बन्धेनाऽवृत्त्या पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धेः।

न च हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वं यादशसम्बन्धाविच्छः श्रं तेनैव सम्बन्धेन स्ववैशिष्ट्याभिधानाद् घटत्वगगनत्वादौ परिभाषिका-वच्छेदकत्वं सुलभामिति वाच्यम् । धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहेरिः त्यादावितिच्याप्तिः, साध्यतावच्छेदकमपेक्ष्य लघोर्धूमत्वस्यैव समवायेन हेतुमन्निष्ठसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्या समवा-येन च धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वस्यावृत्या तस्य पारिभाषिकावच्छेः

भावी यथा अयोगोलके भासते तथा यद्धमीविच्छन्नवाचकपदोत्तरं वैशिष्टयपदं तद्धमीविच्छि॰ निष्ठभितयोगिकसम्बन्धस्यैवावगाइनात्, तथाच यद्धमीविशिष्टसामान्यमित्यनेन यद्धमीविशिष्टि॰ निष्ठभितयोगितानिकपकसम्बन्धविशिष्टसामान्यं(२) तद्धमीविच्छन्नाभाववित असम्बद्धमि॰ त्यादिरीत्या निवेशः। एवं च गगनवृत्तित्ववैशिष्ट्यघटत्वोभयत्वावच्छिन्ना घटगतयावत्वावच्छिन्ना च गगनवृत्तित्वविशिष्टघटनिष्ठा च या प्रतियोगिता तन्निक्षपकसंयोगि विशिष्टघटत्वाभावविति महाकालेऽसम्बद्धतया विशिष्टघटत्वघट॰ गतयावत्त्वादिकमेव पारिभाषिकावच्छेदकं स्यानाव्याप्तिरतः पुरुषिनेष्ठीति दिक्।

ते नेव सम्बन्धनित । प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेनेत्यर्थः । अतिदयाशिरिति । ननु विषयितासम्बन्धेन विद्वाविशिष्टाभावमादाय विद्वान् घृमादित्यादौ सर्वप्रासम्भव एव सम्भवतीति कथमातिव्याप्तिर्दत्ता, तथाहि—प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकविषयितासम्बन्धेन विद्वाविशिष्ट्यानस्य हेतुमित्रिष्ठाभावीयप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकभाववित साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धेनाऽसम्बद्धत्वाद्वित्वस्यापि पारिभाषिकावच्छेद्कत्वादिति
चेन्न । साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धाविच्छत्रत्वस्याऽवच्छेद्कतायो निवेश्यतया तेनैव
वारणसम्भवात् । तन्न पूर्ववत्साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धाविच्छत्रत्वसाध्यतावच्छेद्कनिष्ठत्वोभयाभावक्ष्य विद्वत्वप्रतियोगिकसम्बायेन विद्वतिशिष्टसाध्यकस्यलेऽव्याप्तिवारणार्थम् । न च तादात्मयेन घटविशिष्टस्य सम्बायेन साध्यतायां कपालत्वहेतावव्याप्तिः, हेतुमित्रष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यत्कपालत्वादिकं तदविच्छन्नाभाववति भृतलादौ प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बायेन घटविशिष्टकपालस्याऽसम्बद्धत्या घटस्यैव
पारिभाषिकावच्छेदकत्वादिति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धातिरिक्तत्वसाध्यतावच्छेदकप्रतियोगिकस्वोभयाभाववत्प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन स्ववैशिष्ट्याभि-

<sup>(</sup>१) नतु विषयितासम्बन्धेन बिह्नत्वविक्षिष्टस्य कालिकेन सम्ध्यतायां महाकालत्वादिहेतावन्यातिसम्भ-वेऽतिन्यातिदानं संदर्भविरुद्धभिति सर्वेषाभेवं धर्माणां ताद्शान्यतरावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन तदविच्छन्नाः
भावविन्नस्वित्ववृत्तितावच्छदकत्वादिति चेन्न । ताद्शावच्छेदकत्वाभाववत् साध्यतावच्छेदकाविच्छन्नसामानाधिकरण्यं न्यातिरिति स्चितम् । नतु ययप्यतिन्यातिवारणार्थे तादृशावच्छेदकत्वाभावकूटत्वानिवेशस्याववयकत्वेन गौरवं स्यात्, तथापि तादृशावच्छेदकत्वविरोधिसामान्याभाववत्साध्यतावच्छेदकावाच्छिनसामानाधिकरण्यं न्यातिरिति फालितम् ।

<sup>(</sup>२) यद्धमाविच्छित्रपतियोगिकसम्बन्धविश्विष्टसामान्यामित्यर्थः।

द्कत्वाभावप्रसङ्गात् । नच साध्यत्वतादशप्रतियोगित्वयोर्न्यतरावच्छे-द्कताघटकसम्बन्धेनैव स्ववैशिष्ट्यस्य विवक्षणान्नोक्ताव्याप्त्यतिव्याप्त्योः प्रसङ्ग शति वाच्यम्। तदात्म्येन धूमवतः संयोगेन साध्यतायां द्रव्यत्वा(१)

धानात्, समबायं तूभयाभावित्हेणोकाव्याप्तिनिरासात् । पटप्रतियोगिकसंयोगेन पटिविशिक्याभावस्य लक्षणघटकत्वात्, पटप्रतियोगिकसंयोगे घटप्रतियोगिकत्वित्हेणोभयाभाव सत्वात् । न च पुर्वित्र हेयोगेन प्रमेयविशिष्टस्य संयोगेन साध्यतायां तद्भृतल्यादिहेती घटकपुर्वित्र हेयोगितावच्छेद्कताघटकसमवाये साध्यतावच्छेद्कता घटकपुर्वित्र हेयोगितावच्छेद्कताघटकसमवाये साध्यतावच्छेद्कता घटकपुर्वित्र हेयोगितावच्छेद्कताघटकसमवाये साध्यतावच्छेद्कताघटकसंसर्गातिरिक्तवसाध्यतावच्छेद्कताविशिष्टप्रतियोगितावच्छेद्दकताघटकसम्बन्धे निवेश्यम् , वै० स्वसामानाधिकरण्यस्वानवच्छेद्कताघटकस्वत्र तित्रत्यसम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्कानवच्छित्रत्वसम्बन्धेन, तथाच घटत्वप्रतियोगिकसमवाये त्रितयसम्बन्धेन साध्यतावच्छेद्कानवच्छित्रत्वसम्बन्धेन, तथाच घटत्वप्रतियोगिकसमवाये त्रितयसम्बन्धेन साध्यताविद्याभ्यत्वावच्छित्रत्वसम्बन्धेन साध्यताविद्याभ्यत्वावच्छित्रावसम्बन्धेन साध्यताविद्याभ्यत्वावच्छित्रावसम्बन्धेन साध्यताविद्याभ्यत्वावच्छित्रावसम्बन्धेन घटत्वप्रतियोगिकसमवायेन घटत्वविशिष्टाभावमादायेव लक्षणं संगमनीयः मिति नासम्भवः । धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहित्रिष्टाभावमादायेव लक्षणं संगमनीयः मिति नासम्भवः । धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्ट्यवान् वहित्रिष्टाभावमादायेव समवायेन घरत्वविशिष्टाभावमादायात्वच्छित्रप्रतियोगितानिक्षकत्वस्य समवाये विरहेणोभयाभावसत्त्वात्, समवायेन धृमत्वविशिष्टाभावमादायातिव्याप्तिव्याप्तिविधारिति चिन्तनीयम् ।

वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदकताघटकतस्वम्बन् यद्धमीविशिष्टसामान्यं तद्विच्छकान्माववित असम्बद्धं प्रतियोगितावच्छेदकताघटकतस्यम्बन्धाविच्छक्ततद्धमीनष्ठावच्छेदकताघटकतस्यम्बन्धाविच्छक्तावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छक्तावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छक्तावच्छेदकताघटकसम्बन्धन घटविशिष्टस्य कपालत्वाविच्छन्नाभाववित असम्बद्धत्वेऽपि समवायसम्बन्धाः विच्छक्षघटनिष्ठावच्छेदकताघटकसम्बन्धन घटविशिष्टस्य कपालत्वाविच्छन्नाभाववित असम्बद्धत्वेऽपि समवायसम्बन्धाः विच्छक्षघटनिष्ठावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नतादात्म्यसम्बन्धन चिछक्षघटनिष्ठावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नतादात्म्यसम्बन्धाः विशेष्यतावच्छेदकत्वस्य घटे सत्वात्तादात्म्यसम्बन्धाः समवायेन साध्यतायां कपालस्वादिहेतौ नाव्याप्तिः, अतिव्याप्तिस्तु धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहेरित्यादौ भवत्येवाः तोऽव्याप्तिसुव्याप्तिवेद्याप्तिदेत्ताः । न चैताहशानिवेशे यद्यदितिविष्यादरस्यैवोचितत्वादप्रधृभीयवान् (२) वहेरित्यादावतिव्याप्तेरसङ्गत्वापतिवित्वाच्यम् । यद्यदितिविष्यादर्णं विन्वाप्यतिव्याप्तिसम्भवेन तस्यैवात्र निवेशाद्य। तिन्वेश्यः प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्ताप्तिव्याप्तिसम्भवेन तस्यैवात्र निवेशाद्य। तिन्वेश्यः प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्ताप्तिव्याप्तिसम्भवेन तस्यैवात्र निवेशाद्य। तिन्वेश्यः प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्ताप्तिवित्वाद्याप्तिसम्भवेन तस्यैवात्र निवेशाद्य। तिन्वेश्यः प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्ता

<sup>(</sup>१) इदमन्नावधेयम् । अयोगोलकान्नित्वावान्छन्नाभावमादायोक्तानिन्या निवारणं सम्भवति तदव-च्छेदकस्वरूपसम्बन्धे भूमविशिष्टाप्रसिद्ध्या सुनरा तादास्येन भूमविशिष्टस्यायोगालकेऽसम्बद्धत्वात् । अत्र समाधानम् । घटत्वाभावस्य तादास्येन ताद्विशिष्टस्य स्वरूपेण साध्यतायां घटत्वादिहेतावतिन्यानिः, यौ-वत प्रवाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकताघटकस्यरूपसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदकघटत्वाभावविशिष्ट्रगुगनाः, भावस्य सर्वत्र सन्त्वात् ।

<sup>(</sup>२) तादात्म्येन धूमविशिष्टवान् ।

दावतिव्याप्त्यापत्तेः। धूमापेक्षया लघुत्वेन हेतुमित्रष्ठामावप्रतियोगितावच्छे दकं यद्धूमत्वं तदविच्छन्नाभाववति तत्तत्परमाणौ प्रतियोगितावच्छेदक ताघटकसमवायसम्बन्धेन धूमविशिष्टस्य परमाणोः साध्यताघटकसंयोन

न्धेन यद्धमंबिशिष्ठसामान्यं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्राभाववति असम्बद्धं प्रतियोगिताः वच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छित्रतद्धमंनिष्ठावच्छेदकताकिवेशेष्यताभित्रसाध्यतावच्छेदकताः वटकसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकताकिवेशेष्यत्वं तद्वच्छेद्कत्वस्य साध्यतावच्छेदके विवन् क्षितत्वात् । तथाचीत्तरकल्पापेक्षया नाभेदः । न वा धृमीयवान् वहेरित्यादावितव्याप्तिरः संगतेति भहानां पन्थाः ।

केचित्त प्रतियोगितावच्छेदकप्रतियोगिकप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धन यहर्मः विशिष्टस्युक्तौ तादारम्येन घटविशिष्टसाध्यकस्थले कपालस्वादिहेतौ कपालस्वप्रतियोगिकसमः वायेन घटविशिष्टस्याऽप्रसिद्धतया तादशपारिभाषिकावच्छेदकं कपालस्वमेन तिद्धत्रस्वस्य घटे सत्त्वान्नाव्याप्तिरिति । धूमस्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहेरिस्यादावातिव्याप्तिस्तु सः स्वरंयेवेति ।

एतेनायोगोलकावृत्यभावमादायाऽतिव्याप्तिर्वारणीयेत्यपि निरस्तम् । अयोगोलकावृत्ति-स्वप्रतियोगिकस्वरूपेण विशेष्यताविशिष्टस्याप्रसिद्धिरिति प्राहुः ।

न्वत्रायोगोलकाष्ट्रतित्वाविच्छन्नाभावमादायातिव्याप्तिवारणसम्भवात्कथमातिव्याप्तिर्द त्तिति चेन । विशेषणता द्विविधा, एका भावीया अपरा चाडभावीया, तथाचोयोगोलकाष्ट्रतिन्द्रवाविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकाभावीयविशेषणतासम्बन्धेन भूमत्वप्रकारकप्रभाविशेष्यत्वविशिष्ठत्वाप्रसिद्धेर्यद्धर्भपदेनाद्रयोगोलकाष्ट्रतित्वस्यैव धारणात् ।

केचित्तु धुमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यताप्रतियोगिकस्वरूपेण यत्र विशेष्यताविशिष्टस्य सा स्यता बहेर्हेतुता तत्रातिन्याप्तिः, तत्प्रातियोगितावच्छेर्कताष्टकस्वरूपसंबन्धाविछन्नसा -स्यतावच्छेरकिनिष्ठावच्छेदकताकिनेशेष्यताभिन्नधूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यताप्रतियोगिकस्व रूपसम्बन्धाविच्छन्नसाष्यतावच्छेदकिनिष्ठावच्छेदकताकिनिशेष्यतावच्छेदकत्वस्य साध्यताव-च्छेदके सहवादिःयाहुः।

अथ हेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकप्टम्बन्धेन स्ववैशिष्ट्याभिषाने धूमस्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वहिरित्यादौ कथमतिब्याप्तिर्दत्ता, हेतुमिन्निष्ठो योऽभावः स धुमनिष्ठतद्यक्तित्वाविच्छन्नाभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकभिन्नस्वस्यम्बन्धेन धृमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वविशिष्टस्य धृमाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसबन्धेन यद्धमीविशिष्टसामाव्यं तत्प्रतियोगितावच्छेद्काविच्छन्नाभाववति असम्बद्धं तद्धमीभन्नत्वं साध्यतावच्छेद्के
निवेश्यम् । अनुगमस्तु हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताविशिष्टावच्छेद्कतानिस्पिता
याऽवच्छेद्कता ताहशावच्छेद्कताविद्विश्यावच्छेद्के विविह्मतत्वात् । प्रतियोगितावच्छेद्के विविह्मतत्वात् । प्रतियोगितावच्छेद्के विविह्मतत्वात् । प्रतियोगितावच्छेद्कताविशिष्ट्यं चावच्छेद्कताविद्विश्यं च्यावच्छेद्कताविद्विष्ठ्या

११ अ० नि०

दकतावरवैतद्भयसम्बन्धेन । वृत्तित्वाभाववद्वृत्यभावश्च यद्धमीविच्छन्नाधिकरणवृत्तिभेदप्रिक योगितावच्छेदकं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकः, धूमीयवान् वह्निरित्यत्रातिव्याप्तिभयेन ताबरछेदकताघटकसाध्यताबरछेदकताघटकान्यतरसम्बन्धेन यद्धर्मवैशिष्ट्यमपि न निवेक नीयमिति जगदीशनोक्तम् । न चात्रायोगोलकः वृत्यभावमादायैव नातिव्याप्तिः, तत्प्रतियोः गितावच्छेदकावच्छिनाभाववति अयोगोलकेऽन्यतरघटकप्रतियोगितावच्छेदकताघटकस्वह्यो ण धमविशिष्टस्याप्रसिद्धतया साध्यतावच्छेदकताघटकतादात्म्येन धूमविशिष्टस्य संयोगेना इसम्बद्धत्या तस्यैव परिभाषिकावच्छेदकत्वादिति वाच्यम्। आदिपदात्तादात्मयेन तद्घटभेट-विशिष्टस्य स्वरूपेण साध्यतायां घटत्वादिहेतावतिन्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छे-दक्तवं लाघवात्तद्घटभदेनिष्ठतद्याकित्वस्यैव कल्पयितुमुचितत्वाद्, एवं व्यभिचारिस्थलावृत्ति स्वाविच्छित्राभाववति तद्घटेऽन्यतर्घटकस्वरूपेण तद्घटभद्विशिष्टवाच्यत्वादेः सत्त्वेन ताहरागगनत्वादिकं पारिभाषिकावच्छेदकमिति । न च घटभेद इत्याकार्कज्ञाननिष्ठविशेष्य तासम्बन्धावि छन्नावच्छेदताकस्बरूपसम्बन्धावि छन्नप्रतियोगिताकाभावस्यैव लक्षणघरकतः या तदविच्छनाभाववीत तद्घटप्रतियोगितावच्छेदकताघटकविषयितासम्बन्धेन साध्यतावच्छे द्कविशिष्टस्याऽप्रसिद्धत्या तादाम्येन तद्घटभेद्विशिष्टस्याऽसंबद्धःवात्स्येव पारिभाषिका वच्छेदकःवेन ताहशातिव्यास्यसम्भवात् , निहं एतादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवं टमेदनिष्ठत शक्तिकरवे कल्पनीयम् तादशज्ञानशून्यदशायां पटादौ तादशाभावप्रत्ययानुदयाः पत्तः, तःप्रतियोगितावच्छेदकीभूततद्घटभेदनिष्ठतद्यक्तित्वावच्छिन्नाधि करणतायाः सत्वादिति वाच्यम् । तादारम्येन तद्घटभेदविशिष्टस्य सविषयकानविच्छन्नप्रतियोगिताक स्वरूपेण साध्यतायां घटत्वादिहेतावति व्यास्यापतेः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेद हत्वं लाघनेन तथक्तित्वस्यैव कल्पयितुमुाचितम् , तद्घटभेद इत्याकारकज्ञानावच्छित्राभावस्य लक्षः णाघटकःवेऽपि सविषयकानविच्छन्नप्रतियोगिताकस्वरूपेण प्रतियोगितावच्छेदकज्ञानाभावस्य कुत्राप्यसत्त्वेन तद्भावस्य केवलान्वायतया तद्वति पटेऽन्यतर्घटकतादात्म्येन तद्घटभेदः सविषयकान विच्छन्नप्रतियोगिताकस्वरूपेण सम्बद्धत्वात्तादृशगगनत्वादिकमेव पारिभाधिकाः वच्छेदकमिति । न च तद्यक्तेः स्वरूपतो भानाङ्गीकर्त्तृमते तद्घटभेदनिष्ठतादात्म्यसम्बन्धान वीच्छन्नाव च्छेदकताकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावस्य लक्षणघटकतः या तःप्रतियोगितावच्छेदकावीच्छन्नाभाववति तद्घटेऽन्यतर्घटकतादारम्येन तद्घटभदिवः शिष्टस्य स्वक्ष्पेणाऽसम्बद्धत्वात्तस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकत्वेनाऽतिब्याप्त्यसम्भवादिति च्यम् । सामानाधिकरण्येन तद्घटभेदविशिष्ठस्य सविषयकानवच्छित्रप्रतियोगिताकस्वरूपेण साध्यतायामुक्तंहतावतिव्याप्तिः, तत्र सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तद्यक्तिविशिष्टाभावप्रतिः योगितावच्छेदकत्वस्य स्वरूपेण तद्घटभेदानिष्ठतद्यक्तित्व एव कल्पयितुमुचितत्वातादशतः धाक्तत्व।विच्छिन्नाभाववति तद्घटेऽन्यतरघटकस्वरूपेण तद्घटभदिविशिष्टस्य वाच्यत्वादेः सम्बद्धतया तस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकःवाभावेन गगनःवादिकमेव तदिःयपि कश्चित्। वस्तुतस्तु तद्घटभेदानुयोगिकस्वरूपेण प्रमेयत्विविशिष्टस्य सविषयकानविच्छन्नप्रतियोगिकस्व॰ ह्रपेण साध्यतायां घटत्वादिहेतावीतव्याप्तिः, तत्र साध्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतद्घट-भ दीन ष्ठतः विकास विच्छन्नाभाववाति अन्यत् एषटकस्वरूपेण प्रमेत्वविशिष्टस्य वाच्यत्वादेः संवन

#### सटिप्पणटीकासमेता।

१२३

द्धत्वाद्सम्बद्धं गगनत्वादिविशिष्टमेव, तद्धटभेदानुयागिकस्व ह्वेण तद्धटभेद्व्यक्तिविशिष्टाः भावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं लाघवात्तादारम्यसम्बन्धेन तद्घटभेद्व्यस्यैव, तथाच प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकतादारम्यसम्बन्धेन प्रमेयविशिष्टस्य वाच्यत्वादेः सम्बद्धःवात्तत्रेव प्रम्थ तात्पर्यात् । नन्वत्र कालिकेन घटत्वविशिष्टस्य कालिकेन साध्यतायां महाकालस्वादिहेतौ हेतुम क्षिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कताघ । वक्ष्मावप्रतियोगितावच्छेद्कतावि च्छाभाववित महाकालेऽन्यत्रघटकसाध्यतावच्छेद्कताघ । वक्ष्मावप्रतियोगितावच्छेद्कतावि च्छाभाववित महाकालेऽन्यत्रघटकसाध्यतावच्छेद्कताच । वक्ष्मायवान् वहेरित्यादौ सन्दर्भविकद्धमिति चत्र । तद्यक्तेः स्वह्वत्रतो भानस्वीकारे तादात्म्य । सम्बन्धाविच्छन्नगगनानिष्ठावच्छोदकताकप्रतियोगिताकाभावस्य लक्षणघटकत्वेन तत्प्रति । योगितावच्छोदकाविच्छन्नाभाववित महाकालेऽन्यत्त्यप्रक्रकालिकेन तद्यक्तिविशिष्टसाठ प्रसिद्धतया तादात्म्येन गगनह्यतद्यक्तिविशिष्टकालिकेनाऽसम्बद्धतया तद्यक्तेरेन पार्तिविश्वयक्तिविशिष्टकालिकेनाऽसम्बद्धतया तद्यक्तेरेन पार्तिविश्वयक्तिविशिष्टकालिकेनाऽसम्बद्धतया तद्यक्तेरेन पार्तिविश्वयक्तिविशिष्टकालिकेनाऽसम्बद्धतया तद्यक्तेरेन पार्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्तिविश्वयक्ति

न च तथापि विषयितया घटरविविशिष्टस्य कालिकेन साध्यतायां महाकालस्वादिहेतौ तादात्म्येन गगनइपतद्यक्तिविशिष्टाभावो न लक्षणघटकः तत्प्रतियोगितावच्छेरकतद्यक्तय विच्छिन्नाभाववति महाकालेऽन्यतरघटकविषायतया तद्याकाविशिष्टस्य ज्ञानादेः सम्बद्धःवादः सम्बद्धत्वाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तिः सम्भवतीति वाच्यम् । साध्यतावच्छेद्कप्रतियागिकसाध्यताव-च्छेदकताघटकप्रतियोगितावच्छेदकताघटकान्यतरसम्बन्धेन यद्धमीवीशेष्टेरयुकौ व्याप्तिः सम्भवति, घटत्वप्रतियोगिकविषायितया गगनविशिष्टाप्रासेद्धवाऽन्यतरघटकतादाम्येन गगनीवीशष्टस्य गगनादेः कालिकेनं महाकालादावसम्बद्धतया तस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकः रवेनोक्ताभावस्यैव लक्षणघटकत्वात । नचैवमपि विषयितया प्रमेयविशिष्टस्य काकिकेन सा ध्यतायां महाकालस्वहेतौ तादास्येन गगनहृपतद्याक्ताविशिष्टाभावोपि न लक्षणवटकः, तद्य क्त्यवच्छित्राभाववति महाक:ले प्रमेयप्रतियोगिकविषयितया गगनविशिष्टस्य ज्ञानादेः वालि-केन सम्बद्धत्वादसम्बद्धत्वाप्रासिद्धेरव्याप्त्यापात्तिरिति वाच्यम् । प्रतियोगितावच्छेदकताथटक साध्यतावच्छेदकताविशिष्टप्रतियोगितानिरूपकसाध्यतावच्छेकताघटकान्यतर्सम्बन्धेन द्धमीविशिष्टेत्युक्तावेव नोक्ताव्याप्तिः । वै॰ स्वसामानाधिकरण्य-स्वानवच्छेदकानवीच्छन्नस्व-स्वयुत्तित्वैतंश्चितयसम्बन्धेन, स्वयुत्तित्वं च स्वानवच्छेदकानवच्छित्रत्वसम्बन्धेन, तथाच सान ध्यतानिह्नपितप्रमेयत्वावाच्छन्नावच्छेदकताविशिष्टोक्तात्रितयसम्बन्धेन प्रमेयत्वावाच्छन्नप्रति॰ योगितानिरूपक्षविषयितया गगनरूपतद्याक्तिविशिष्टस्याप्रसिद्धतया तादारम्येन तद्यक्तिविशि छस्य गगनादेः कालिकेन महाक'लादावसम्बद्धत्या तस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकःवनोकाभाः वस्येव लक्षणघटकत्वादतोऽतिब्याप्युपादानामिति । केचित्त स्वाश्रयानुयागिकाक्तान्यतरसः म्बन्धन यद्धमीविशिष्टेत्युक्तीं नान्याप्तिः सम्भवति, स्वं पारिभाषिकावच्छेदकत्वेनाभिमतम्, स्वाश्रयत्वं प्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन, तथाच विषयितया घटस्वविशिष्टस्य का-लिकेन साध्यतायां उक्तहेती गगनाभावी लक्षणवटकः, महाकाल गगनानुयोगिकस्वह्मपण नगनत्वविशिष्टस्य सम्बद्धःवादिति प्राहुः । तन्न । एवंसति पूर्वोक्तभूमत्वप्रकार्कप्रमाविशेष्यः वान वहेरित्यादावितिव्याप्तिः, तत्र यद्धर्मपदेन ताहशविशेष्यत्वस्य धर्तुमशक्यत्वात्प्रतियोगि-तावच्छेदकताघटकसमवायेन तादशविशेष्यत्वाश्रयस्याऽप्रसिद्धेः तादशं स्व धुमत्वादिकमेव 858

# जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

तिक्कित्वस्य विशेष्यत्वे सत्वादिते । प्रतियोगितावच्छेद्कताघटकसाध्यतावच्छेद्कताघटकाः न्यत्सम्बन्धेन स्वाश्रयत्विवक्षणे उक्तातिव्याप्तिवारणेऽपि कालिकेन घटत्वविशिष्टस्य कालिकेन साध्यतायां महाकालत्वहेतावव्याप्त्यापत्तः, तत्र गगनाभावप्रतियोगितावच्छेद्क स्यान्यत्सम्बन्धेन गगनत्वविशिष्टस्य ज्ञानादेः कालिकेन महाकालादौ सम्बद्धतयाऽसम्बद्धःवाप्रसिद्धोरिते । अथ स्वाश्रयत्वं प्रतियोगि तावच्छेद्कताघटकसम्बन्धेनेव धृमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यवान् वह्निरित्यादौ तु धृमगता व्यतमत्वाविच्छन्नाभावादिकमादायातिव्याप्तिरिति चिन्त्यम् ।

नन्वेवं प्रतियोगितावच्छेदकप्रतियोगिकंप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धसाध्यताव च्छेदकप्रतियोगिकसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धान्यतरसम्बन्धेन यद्धमीविशिष्टत्युक्ती ध्र मीयवान् बह्रोरिखादी नातिब्याप्तिः, धूमत्वावाच्छित्राभाववति परमाण्यादी धूमप्रतियोगिकः तादात्म्येन धुमविशिष्टस्य धुमादेरसम्बद्धतया तस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकःवात् धूमस्वप्राते॰ योगिकसमवायेन धूमविशिष्डस्याऽप्रसिद्धःवादलं कल्पान्तरानुसरणेनेति चेन्न । केवलसमवाये-न बहिरवानिशिष्टस्य विषयितया साध्यतायां केवलसमवायेन बाह्रत्विविशिष्टविषय कविह्नःवप्रति योगिकसमवायेन विद्विविशिष्टविषयकज्ञानान्यतरत्वहेतौ अतिव्याप्तिः, साध्याभावप्रातियोगिताव-च्छेदकावच्छित्राभाववाति वाहिन्वप्रतियोगिकसमवायेन वहित्वविशिष्टविषयकज्ञाने उक्तान्यतरः सम्बन्धेन विह्निविशिष्टस्य सम्बद्धावात्। उक्तान्यतरसम्बन्धश्च विह्नित्रतियोगिकसम्बाय एव तत्र साध्याभावस्य लक्षणाघटकःवात् घटाभावस्यैव लक्षणघटकःवात् । नन्वत्र तद्वचिछन्नाभा ववति उक्तान्यतरसम्बन्धेन साध्यत्वप्रतियोगित्वान्यतराश्रयं यद्धर्मविशिष्टसामान्यमसम्बद्धं तदेव पारिभाषिकावच्छेदकामिति निवेशेनैवातिन्याप्तिवारणसम्भवात् अलं कल्पान्तरानुसारेणना घूमीयवान् वह्निरित्यादौ तु समवायेन धूमिविशिष्टस्य परमाण्वादेर्धुमाभावीयप्रतियोगित्वसाः ध्यत्वान्यतराश्रयत्वविरहेण ताहशयद्धर्मपदेन धूनस्यैत्र धर्तुं शक्यत्वात् । न चान्यतरमः म्बन्धेन यद्धर्माविशिष्ट हेतुमिन्निष्टाभावप्रतियोगिताश्रयस्वानेवेशैनवोक्तातिव्याप्तिवारणसम्भव व्यर्थमन्यतराश्रयत्वपर्यन्तिमिति वाच्यम् । विद्वमान् धूमादित्यादौ विश्वयितया विद्वि वद्ज्ञानाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाभाववति पर्वते ऽन्यतरसंबंधेन वाह्वःविशिष्टे वही प्रतियोगिताश्रयत्वविरहेण प्रतियोगिताश्रयमुक्तान्यतरसम्बन्धेन विह्नःविशिष्टज्ञानादिकमेव भवति तस्याऽसम्बद्धतया र्वाहःवस्यैव पारिभाषिकावच्छेदकत्वादःयाप्तिः । मित्रष्ठाभावप्रीतयोगितावच्छेद्कतायां साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्तस्वनिवेशः स्यावस्यकः वात्कथमन्याप्तिरिति वाच्यम् । एतः कत्पेऽवच्छेदकतायां साध्यतावच्छे दकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नत्वं न निवेद्यम्, उक्ताव्याप्तिवारणायान्यतराश्रयत्वनिवे शादिति चेन्न । सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तद्घटभेदाविशिष्टस्य संविषयकानविछन्न प्रतियोगिकस्वरूपेण साध्यतायां घटत्वहेतावतिव्याप्तिः, तत्र तद्वयक्तेः स्वरूपतो मानानंगीकारे तद्घटभेद्व्यक्त्यवच्छिन्नाभावे। न लक्षणघटकः, पतो भानस्वीकारे त ताहशाभावप्रतियोगिनावच्छेदकताघटकतादात्म्यसाध्यतावच्छे दकताघटकसामानाधिकर्ण्यान्यतर्सम्बन्धघटकसामानाधिकर्ण्यसम्बन्धेन तद्धटभेद्विशि ष्ट्रस्य बाच्यत्वोदीन रुक्तप्रीतयागितावच्छेदकाविच्छन्नामाववति असंबद्धःवविरहात् ।

न्त्र स्वर्शियों Sन्यतरस्तदवच्छेदकसम्बन्धेन यद्धमेवीशर्छ्य निवेद्यम् , अलं विशेष्यस्वा-दिघटितकल्पान्तरानुसरणेन पारिभाषिकावच्छेदकत्वेनाऽभिमतम् । अन्यतस्य प्रतियोगिताः ्वच्छेदकतासाध्यतावच्छेदकतान्यतरात्मकः। धूमीप्रवान् बहेरित्यादौ धूमग्रतिर्योन्यतरः तत्र साध्यतावच्छेदकःवमेव न तु प्रतियोगितावच्छेदकःवं तस्य घूमःवद्यतिःवात्तया तादशान्यतः रावच्छेदकीभूततादारम्येन धृमविशिष्टस्य परमाण्यादावसत्वेन स्वपदेन धृमस्यापि धर्तुं या-क्रवादिति चेत्र । तद्घंटभेदानुयोगिकस्वरूपेण प्रमेयविशिष्टस्य स्वरूपेण यत्र साध्यता घट-स्वादेईंतुता तत्रातिन्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेर्कस्वं स्वह्रवेण तद्धरभेदनिष्ठत-बाक्तिरवे स्वीकार्यं लाघवात् स्ववृत्तिर्योऽन्यतरः तत्प्रतियोगितावच्छेदकरवं साध्यतावच्छेद्कः स्वमपि तद्वच्छेदकीभूतस्वरूपसम्बन्धेन तद्धटभेदाभावप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाभाव -वति तद्धटे प्रमेयविशिष्टस्य वाच्यत्वादेः सम्बद्धत्वान्नैतादशं स्वं -प्रमेयादिकम्, अपि तु त-द्धटभेदिनिष्ठतद्यक्तित्वादिकमेव तिद्भन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वात् । न च स्वत्वस्य प्र-ितिव्यक्तिविश्रान्ततया स्वपदेन प्रमेयमात्रस्य धारणात् वाच्यस्वप्रमेयस्वाद्यारमकस्वनिष्ठसान ं ध्यतावच्छेदकतात्मकान्यतर्घटकतद्घटभेदानुयोगिकस्वइपसम्बन्धेन वाच्यत्वप्रमेयत्वादि -विशिष्टस्य तद्धरभेदस्य तद्धरेऽसम्बद्धावाच पारिभाषिकावच्छेदकभिन्नत्वं कस्यापि प्रमेयः ·स्य, वाच्यत्वाद्यात्मकप्रमेयस्यापि स्वपदेन धारणात्पटानुयोगिककालिकेन वाच्यत्वविशिष्टं नास्तीत्यभावस्य लक्षणघटकत्या तद्वचिछन्नाभाववति घटे वाच्यत्वात्मकस्वनिष्ठप्रतियोगिः तावच्छेदकताघटकोक्तकालिकेन वाच्यत्वनिष्ठस्यासम्बद्धत्वेन प्रमेयमात्रस्य पारिभाषिकाव-च्छेदकत्वेन नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । कालिकेन प्रमेयविशिष्टस्य कालिकेन साध्यतायां महाकालस्वहेतावव्याप्त्यापत्तेः, तत्र गगनाभावस्यैव लक्षणघटकत्वेन गगनस्वात्मकस्वनिष्ठे यदन्यतरं तत्साध्यतावच्छेदकत्वं प्रातियोगितावच्छेदकत्वमपि तद्भवकालिकेन गगनत्वविशि-. छस्य घटादेस्तदविच्छनाभाववति महाकालादौ कालिकेन सम्बद्धत्वात्पारिभाषिकावच्छेदका-्र असिद्धेः । न च स्वमात्रनिष्ठं यदन्यतरं तद्धटकसम्बन्धेन स्वविशिष्ठेत्युक्ती गगननत्वमात्रनिष्ठं . न साध्यतावच्छेदकरवमि तु प्रतियोगितावच्छेदकरवमेव तद्घटकस्वरूपेण गगरवाविशिष्टस्य गगनादेः गगनत्वाविच्छन्नाभाववति महाकालादावसम्बद्धतया गगनत्वस्यैव पारिभाषिकाव-च्छेदकरवेने।क्तसद्धतावव्याप्तिविरहादिति वाच्यम् । उक्तव्यभिचारिणि अतिव्याप्तेर्दुर्शरस्वात् । तत्र वाच्यत्वप्रमेयत्वादिमात्रनिष्ठान्यतराऽप्रसिद्धा नैताहशं स्वं वाच्यत्वप्रमेयत्वादिकम् , अपि तु तद्धरभदीनष्ठतद्यक्तित्वादिकं तद्भिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्त्वाद् , अता यादशस्त्रवृ-त्युंक्तान्यतरावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नयादशह्रपवृत्त्यवच्छेदकता तादशावच्छेदकताानिहरकः निरूपकताविशिष्टसामान्यं हेतुमित्रिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकाविद्छत्राभाववाते असम्बद्धं ताः हशावच्छेदकतावद्भिन्नत्वं साध्यतावच्छेदके निवेदयम् , तथाच यत्र कालिकेन प्रमेयाविशिष्टस्य कालिकेन साध्यता महाका अत्वादेई तुता तत्र नाव्याप्तिः । उभयत्र रूपवृत्तित्वं च स्वतादारम्यः वदवच्छेदकताःवावचिछन्नप्रतियोगिताकपर्याप्यनुयोगितावच्छेद इत्वसम्बन्धेन, तथाहि गगः नत्वगतैकत्ववृत्तिर्योऽन्यतरः तच्च प्रतियोगितावच्छेद्कत्वमेव, न च साध्यतावच्छेद्करंवं त स्वतादारम्यवदवच्छेदकतारवावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याप्यत्योगितानवच्छेदकःव धम्ब-न्धेन प्रमेयत्वगतसमुदायत्वे सत्त्वात् , किन्तु प्रतियोगितावच्छेदकत्वमेव तदवच्छेदकीभूत-

गसम्बन्धेन सम्बद्धतया धूमस्य पारिभाषिकावच्छेरकत्वविरहारिति चे-त्। अत्राहुः। यद्यत्सम्बन्धेन यद्धमीविशिष्टसामान्यं निरुक्तधर्मावच्छित्राः भाववति साध्यतावच्छेरकसम्बन्धेनाऽसम्बद्धं तत्तत्सम्बन्धेन तत्तद्धर्माः विच्छित्रविशेष्यताभित्रं यत्साध्यतावच्छेरकताघटकसम्बन्धाविच्छित्रं वि-शेष्यत्वं तद्वच्छेरकसाध्यतावच्छेरकधर्मवत्त्वस्य विविश्चितत्वात्रोक्तरोः यः। समवायेन बह्नित्वाविच्छन्नविशेष्यतायाः स्वक्रपादिसम्बन्धेन गगनः त्वाविच्छन्नविशेष्यताभिन्नत्वादेवावच्छेरकाऽप्रसिद्धिनिवन्धनाऽसम्भवस्य च्युदासादिति।

नन्वेवमपि विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यादौ अतिब्याप्तिः, तादशद्रव्यत्वाः

. स्वइपसम्बन्धाविद्यंत्रा या गगनःवगतैकःत्ववृत्त्यवच्छेदकता सा गगनःवनिष्ठावच्छेदकता ता-ह्यावच्छेद्कतानिह्यकताविशिष्टधामान्यस्य गगनत्वावच्छित्राभाववति असम्बद्धत्वाल्लक्षण-समन्त्रयः । तद्घटभेदानुयोगिकस्वरूपेण प्रमेयविशिष्टस्य साध्यतास्थले प्रमेयप्रमेयत्वगत-समुदायत्ववृत्तिर्योन्यतरः तच साध्यतावच्छेदकत्वमेव, तदवच्छेदकीभूततद्धदभेदानुयोगिक-स्वरूपसम्बन्धावाच्छना तादशरूपवृत्तिर्याऽवच्छेदकता प्रमेयत्वावच्छिन्ना प्रमेयनिष्ठावच्छेद-कता तादशावच्छेदकताकनिरूपकताविशिष्टसामान्यस्य तदवच्छित्राभाववति असम्बद्धत्वा-त्। न च बिह्मान् धूमादित्यादाबन्याप्तिः, तत्र महानसीयबह्यभावस्य लक्षणघटकतयः महानसीयत्ववाह्नित्वगतिद्वित्व शत्तिप्रतियोगितावच्छेदकतात्मकान्यतरावच्छेदकसम्बन्धावच्छि-**जम**हानसीयत्ववाहित्वगताद्वित्ववृत्तिअवच्छेद्कताकनिरूपकताविशिष्ठसामान्यस्य महानसीयवन **बि**र्त्वाविच्छन्नाभाववति असम्बद्धत्वात्तादशावच्छेद्कत्वावच्छिन्नभिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेद्के विरहादिति वाच्यम् । तादशावच्छेदकत्वावच्छिन्नभित्रस्वं साध्यतावच्छेदके विहाय तादशहरू पाभिन्नत्वं साध्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्तयनुयोगितावच्छेदकह्ये निवेदय॰ म् । नचैकःवस्य पर्याप्त्यनुयोक्तिावच्छेदकःवे मानाभावाद् धृमवान् वहेरित्यादावित्व्याप्ति-रिति वाच्यम् । यादशावच्छेदकतासमनियतं यदन्यनरं तद्भटकसम्बन्धाविच्छना या तादन शावच्छेदकता तिकक्षकिनिक्षपकताविशिष्टसामान्यं निरुक्तधर्मावच्छित्राभाववति असम्ब॰ दं तादशावच्छेदकतावदन्यत्वं साध्यतावच्छेदके निवेदयम्, तथाचीक्तदोषवारणसम्भवात्। **धाम**नैयत्यं च स्वावच्छेदकसम्बन्धावाच्छित्रत्व–स्वसामानााधिकरण्य–स्वानवच्छेदकानवच्छित्रः त्व-स्ववत्रीत्तत्वेतचतुष्टयसम्बन्धेन । स्वत्रत्तित्वं च स्वानवच्छेदकानवाच्छन्नत्वसम्बन्धेन । एवं सत्युत्तरकल्पापेक्षया गौरवादिति ध्येयम् ।

यद्यत्सम्बन्धेनिति । निरुक्तधर्मेति । साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धसामान्ये यादशन्धर्माविद्यन्नप्रतियोगिकत्वदेश्वधिकरणीभृत्यिकिविद्यवस्यनुयोगिकत्वोभयाभावस्तादशधर्मेत्ये थः । यत्साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धाविद्यन्नप्रति । साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धाविद्यन्नप्राविद्यन्नप्रति । साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धाविच्छन्नभृमत्विनिष्ठाः वर्चैद्वताकधृमनिष्ठविद्येष्यतायास्तादशविद्याभिन्नत्वात्तद्वच्छेद्कत्वस्य धृमत्वे सत्वा-द्विव्याप्तितः साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धावाच्छन्नावच्छेद्कताकविद्येष्यतापर्यन्तानुष्ठान्द्वतिव्याप्तिरतः साध्यतावच्छेद्कताघटकसम्बन्धावाच्छन्नावच्छेद्वताकविद्येष्यतापर्यन्तानुष्ठान्

वनम् । नन्वत्र यद्यासम्बन्धेन यद्धमीविशिष्ठसामान्यं निरुक्तवमीविच्छन्नाभाववित असम्बद्धं तत्तरसम्बन्धाविच्छन्नतत्तद्धमीनिष्ठावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्कतायमान्यावच्छेद्दकतायायमान्यावच्छेद्दकतायायमान्यावच्छेद्दकतायायमान्यावच्छेद्दकतासायारणावच्छेद्दकतास्वः स्य दुर्वचतया तत्तद्वच्छेद्दकताभिन्नावच्छेद्दकतानिवेशे महागौरवादिति । केचित्त सर्वसायाः स्णावच्छेद्दकतात्वस्य दुर्वचतया प्रतियोगितावच्छेद्दकताभेदिनवेशे कम्बुमीवादिमद्वः दृश्यः त्वादिरयादावित्याप्तिः, कम्बुमीवादिमद्वः प्रतियोगितावच्छेद्दकताविरहेण घटत्वादिन्छप्रतिः योगितावच्छेद्दकताभेद्दि स्याद्यावच्छेद्दकताभेद्द्य साध्यतावच्छेदकतायां सत्वात् । नचोत्तरत्रापि (भेदानुयोगिकाटौ) प्रतियोगितावच्छेदकताया एव निवेशात्वम्युमीवादिमद्वान् घटत्वादित्यत्राऽव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकतायापिति वाच्यम् । कम्बुमीवादिमद्वान् घटत्वादित्यत्राऽव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकताः पित्रसामिति वाच्यम् । कम्बुमीवादिमद्वान् घटत्वादित्यत्राऽव्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकताः भिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतावत्त्रस्य साध्यतावच्छेदकताः भिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतावत्त्वं साध्यतावच्छेदकताः भिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतावत्त्वं साध्यतावच्छेदकताः भिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतावत्त्वं साध्यतावच्छेदकताः भिन्नसाध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतावच्छेदकतावत्त्वं साध्यतावच्छेदकताः स्थम् । लाध्यविरहादिति प्रातः ।

अपरे तु प्रतियोगितया महानसीयविद्धसाध्यकसद्धेती महानधीयामावं वह्नयभावं चादायाऽव्याप्तिः, तिन्नवेशे च पर्याप्तिनिवेशस्याऽऽवर्यकत्या प्रत्येकधर्माविच्छन्नविशेष्यतामिन्नोभयधर्माविच्छन्नविशेष्यतामादाय छक्षणं सङ्गमनीयमिति वदन्ति । अनेदं तत्वम् । अन्न
तद्धमिन्नं साध्यतावच्छेदकमित्युक्तौ तादशिविशिष्टविद्धत्वविशिष्ठस्याऽसम्बद्धत्या तिद्धन्नत्वस्यासविद्वाद्धिमान् धुमादित्यादाव्याप्तिः । तत्र तद्धमाविच्छन्नविशेष्यतामिन्नविशेष्यतामच्छेदक्षित्युक्ताविष न निस्तारः, विद्वत्वविद्यन्नविशेष्यतायां विशिष्ठविद्वत्वविच्छन्नविशेष्यताम्यविशेष्यतावच्छेदकत्वप्रवेशात्तद्वार्णामिति वाच्यम् । ग्रद्धविद्वाविच्छन्नविशेष्यतामपि विविश्वद्वित्वपर्याप्तावच्छेदकताकत्वस्याचात् । यद्यत्सम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतामपि विविश्वद्वित्वपर्याप्तावच्छेदकताकत्वसत्त्वात् । यद्यत्सम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतायामिषि विविश्वद्वित्वपर्याप्तावच्छेदकताकत्वसत्त्वात् । यद्यत्सम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतायामिषि विविश्वद्वित्वपर्याप्तावच्छेदकताकत्वसत्त्वात् । यद्यत्सम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतायामिषि विविश्वद्वित्वपर्याप्तावच्छेदकताकत्वसत्त्वात् । यद्यत्सम्बन्धाविच्छन्नविश्वव्यव्यामिन्नविद्यन्त्रयायाः पर्याप्त्यनुयोगिकत्वामाववान् यो यः तद्वचच्छेदेन
पर्याप्ततत्त्तमम्बन्धाविच्छन्नायाः विक्षक्षम्बन्नविश्ववावच्छेदकत्वावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नविशेष्यताविच्छन्नभावविन्नविद्यत्वव्यव्यव्यविद्यन्त्वम्यसमिनविद्यत्वव्यव्यव्यविद्यन्त्रयायाः यद्यप्तावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छेदकत्वावच्छन्नविद्यन्त्वयायाः पर्याप्त्यनुयोगितावचच्छेदकत्वाभाववान् यो यो धर्मस्तद्धमिनत्वस्य साध्यतावच्छेदकत्वत्वायाः पर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदके प्रवेशनवेति केत्रित् ।

अथात्र तादश्विषयताभित्रविषयतावच्छेदकत्वनिवेशेनैवोपपत्तौ कि विशेष्यत्वोपादानेन, अत एव सामान्यनिरुक्तौ पक्षविशेष्यकभ्रम इत्यस्य व्याख्यायां भद्वाचार्येण विशेष्यताया व्यावृत्तिराभिहितेति चेन्न । लाघवाभावात् । व्याप्यभ्रमघटितस्य लक्षणत्वसम्भवे व्यापक्षमम् घटितलक्षणस्याऽव्याप्यत्वाच्च । अत एव स्मृति प्रति अनुभवत्वापेक्षया लघुनापि ज्ञानत्वेन न कारणत्वम्, व्यापकर्षमस्यान्यथासिद्धिनिद्भपकत्वादित्युक्तम् ।

यदात्सम्बन्धेनेत्यस्यातुगमः । साध्यतावच्छेद इसम्बन्धः वच्यापकाधिकरणानिहः पितसम्बन्धितावच्छेदकताविशिष्टान्यावच्छेदकताकविशेष्यताभेदकूटवरसाध्यतावच्छेदकताः घटकसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकताकविशेष्यतावच्छेदकत्वम् । व्यापकत्वं चाधिकरणे स्वानुया-गिकत्वस्वकालीनसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वव्यापकप्रतियोगितावच्चे। मयाभाववच्छेदकसम्बन्धन् । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वव्यापकत्वं च प्रतियोगित्वं स्वावच्छेदकाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वस्व समानकालीनहेत्विधकरणत्वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्माश्रयानुयोगिकत्वोभयाभावसम्बन्धे-न । सम्बन्धितावच्छेदकतावै स्वसामानाधिकरण्यस्वावच्छेदकसम्बन्धाविच्छत्वोभयसम्बन्धेन्तेति श्रीचरणाः ।

केचित्तु हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्राभाववद्दृतित्वाभाववृत्तिअभावीय-प्रतियोगितानिकपितपरम्परीयविशिष्टानिष्ठावच्छेदकताविशिष्टाविशेष्यताःवाविच्छिन्नप्रतियोगिता-क्रभेद्विशिष्ट्विशेष्यतावच्छेदकसाध्यतावच्छेदकमिति । वै० स्वनिह्नपितावच्छेदकताघटऋ॰ सम्बन्धाविच्छन्नत्वस्वितिह्यितावच्छद्कताविन्नप्रत्वोभयसम्बन्धेन । वृत्तित्वाभाववृत्तिअभाः वश्च यदासम्बन्धेन यद्धमंविशिष्टवृत्तिभेदप्रतियेगिगतावच्छेदक्तवं नास्तीति प्रतीतिसाक्षिकः । - नन्वत्र तादशक्तिःवांभावकृत्यभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परीयविशिष्ठनिष्ठावच्छेदकता**ः** विशिष्टप्रकारताःवावच्छिन्नप्रातियोगिताकभेदवःप्रकारतावत्त्वं साध्यतावच्छेदके निवेश्यम् ला॰ घवात , वै॰ स्वनिह्मितावच्छेदकताघटकसम्बन्धावच्छिन्नत्वस्वनिह्मितावच्छेदकतावन्निष्ठ । खोभयसम्बन्धेनेति चेन । धुमखिनिष्ठा प्रकारता द्विविधा एका सावच्छिना अपरा च नि॰ रविच्छना । अत्र साविच्छन्नप्रकारताभेदनिवेशेऽथवा निरविच्छन्नप्रकारताभेदानिवेशे व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिः, निर्विच्छित्रप्रकारतार्यौ साविच्छन्तप्रकारताभेदसत्वात् , साविच्छि न्नप्रकारतायां निरवच्छिन्नप्रकारताभेदसत्वात् । नीह निरवच्छिन्नप्रकारताभेदस्य रवच्छिन्नप्रकारतायां स्वावच्छिन्नप्रकारताभेदस्य सावच्छिन्नप्रकारतायां निवेशो गौरवात्। नच निर्विच्छित्रावच्छेदकताकाविशेष्यताभेदानिवेशे साविच्छित्रावच्छेदकताकाविशेष्यताभेदिनिः वेशे उक्तयुक्त्या व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । अस्माकं निर्वाच्छन्नध्मत्वनिष्ठाव-च्छेदकताकविशेष्यतासाविच्छित्रधूमस्वनिष्ठावच्छेदकताकविशेष्यतयोरैक्यम् , धूमस्विनिष्ठाव-च्छेदकताकविशाष्यतात्वस्यानुगतत्वादिति नातिव्यामिरिति विभावनीयमिति प्राहुः ।

नन्वत्र महानसीयविह्यत्तित्वविशिष्टजातिमद्वान् धृमादित्यादावितव्याप्तिः, साध्याभावप्रतियोगितावन्छेद्काविन्छन्नाभाववित पर्वते ताहशजातिविशिष्ठस्य वहः सम्बद्धत्या ताहशं
गगनत्वादिकमेव तदविन्छन्नविशिष्यताभिन्नविशेष्यतावन्छेद्कत्वस्य साध्यतावन्छेद्के सत्त्वा
दिति चेत्र । यादशसमुदायत्वाविन्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावन्छेद्कतायटकसम्बन्धावान्छन्नतादशावन्छेदकताकिन्छपकताविशिष्टसामान्यं निरुक्तधर्माविन्छन्नाभाववित असम्बद्धं ताहशावन्छेदकताविष्ठावन्छेदकताविशिष्टसामान्यं निरुक्तधर्माविन्छन्नाभाववित असम्बद्धं ताहशावन्छेदकताविष्ठावन्छेदकताविशेष्यताभेदिनवेशः, तथाच महानसीयविद्धग्रतित्वविशिष्टजातिगतसमुदायत्वाविन्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावन्छेदकताकिनिक्षपकताविशिष्टस्य महानसीयविद्धः
पर्वतादावसम्बद्धत्वान्नातिन्याप्तिः । न च विद्धमान् धृमादित्यादावन्याप्तिः, हेतुमिन्नष्टमहानसीयवद्धपभावप्रतियोगितावन्छेदकाविष्ठन्नाभाववित पर्वते महानसीयत्वविद्धत्वावचिछन्नानुयोगिताकपर्याप्तिकावन्छेदकताकिनिक्षपकताविशिष्टमहानसीयविद्धेरसम्बद्धत्या ताहशावन्छेदकतावद्वित्वनिष्ठावन्छेदकताकिवेशेष्यताभेदस्य विद्वत्वावन्छिन्नप्रतियोगिः
ति वान्यम् । ताहशसमुदायत्ववृत्तिविशेष्यताभिन्नविशेष्यतावन्छेदकतात्वावन्छन्नप्रतियोगिः

द्यभाववति गुणादौ विशिष्टसस्वस्य सम्बद्धत्वात्। स्वस्य तादशयमीवि
चिछन्नाभावविन्नष्ठसम्बन्धिताऽनवच्छेद्कत्वविवन्नया कथंचित्तत्राऽतिव्याः
प्तिवारणऽपि सत्तावान् भावत्वादित्यादावित्व्याप्तिः, सत्तात्वावच्छिन्नाः
भाववित सामान्यादौ साध्यतावच्छेदकत्वाभावात्। न च साध्यतावच्छेदः
असिद्धः, सत्तात्वस्य निरुक्तावच्छेदकत्वाभावात्। न च साध्यतावच्छेदः
कसम्बन्धसामान्ये तद्विच्छन्नाभाववद्गुयोगिकत्वयद्धमांविच्छन्नप्रतियोः
गिकत्वोभयाभावः तत्त्वं विवक्षितमतो नोक्तदोप इति वाच्यम्। तथासति
प्रमयधूमवान् वहेरित्यादावित्व्याप्त्यापत्तेः। धूमत्वघटिततादशोभयत्वाः
पेक्षया प्रमयधूमत्वचटिततादशोभयत्वस्य गुरुतया तद्विच्छन्नप्रतियोगिन्त्वाऽप्रसिद्धरित्यस्वरसादाह स्विविश्वेष्ठति। स्वं पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वेनाः
ऽभिमतम्। तथाच हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्विशिष्टसम्बविधिनष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं स एव पारिभाषिकाऽवच्छेदकः तन्दन्यत्वं साध्यतावच्छेदकविशेषणामिति भावः। अत्र स्वविशिष्टसम्बन्धित्वं

ताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकं यत्साध्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकहपमित्यादिनिवेशः, तथाच नोक्तसद्धेतोवव्याप्तिः । तन्निवेशश्च तादशवृत्तित्वाव्यस्यभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परीयिविशिष्टिविशेष्यताभिन्नविशेष्यतेत्यादि । वै० स्वावःच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकहपवृत्तित्व-स्वावच्छेदकताष्टरःकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकीभूतकपवृत्तित्वोभयःसम्बन्धेन, प्रथमकपवृत्तित्वं च स्वावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन, स्वावच्छेदकताष्ट्यकसंप्तरावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन द्वितीयक्षपवृत्तित्वं वोध्यम् । अव्यासज्यन्त्रतिप्रकत्वादेःपर्याप्त्यनंगीकारे तु तादशवृत्तित्वाभाववृत्त्यभावीयप्रतियोगितानिरूपितपरम्परीयविशिष्टनिष्ठाः वच्छेदकताविशिष्ट्यं विशेष्यतायां निवेश्यम् । वै० स्वनिरूपितावच्छेदकतात्वावच्छिन्नसमिनः यतावच्छेदकतानिरूपतत्वसम्बन्धेन । सामनैयत्यं च प्रसिद्धचनुष्टयसम्बन्थेनिति दिक् ।

विवक्षयेति । स्वस्य तादशधर्माविच्छन्नाभाववातिष्ठाधिकरणताविक्षितविक्षयकतानऽ वच्छेदकरविवक्षयेरयर्थः । सत्तावान् भावत्वादित्यादावातिव्याप्तिरिति । न च प्रमेयविक्षमान् धूमादित्यादावव्याप्तिरेव सम्भवति, तादशमहानसीयविक्षत्वाविच्छन्नाभावविति प्रमेयविक्षत्वविशिष्टस्य संबद्धतेऽपि प्रमेयविक्षत्वस्य गुरुत्या आध्यतानवच्छेदकरवादिति वाच्यम् । प्रमेयविक्षमान् पर्वत इति प्रतीतिबलाद् गुरुणोऽपि प्रमेयविक्षत्वादेराध्यतावच्छेद्करवादिति वाच्यम् । प्रमेयविक्षमान् पर्वत इति प्रतीतिबलाद् गुरुणोऽपि प्रमेयविक्षत्वादेराध्यतावच्छेद्करवादिति विशिष्टसत्तावान् गुण इति प्रतीत्याभावेन च विशिष्टमत्तावदेस्तादशनिक्पकतानवच्छेदकरवादुक्ताव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावेन सत्तावान् भावत्वादिति स्थलान्तरानुसरणमिति मन्तव्यम् ।

तथाचिति । प्रतियोगितावच्छेदकं — प्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्यधिकरणम् । तेन महानसीयविहत्त्वस्य ताहशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वे तद्घटकविहत्वस्यापि तत्त्वेन-

साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्राह्मम्। तेन प्रतियोगितावच्छेदकमात्रस्यैव यथाकथेचित्सम्बन्धेन यत्स्वविशिष्टसम्बन्धि तान्नेष्ठाभावप्रतियोगिताव-च्छेदकत्वेऽपि न पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धिः।

अभावश्चाऽत्र प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः। तेन घटत्वाद्यव च्छेदकमात्रस्येव स्वविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वात् पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धा बिह्मान् धूमादित्यादो नाव्याप्तिः। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदक
विशिष्टप्रतियोग्यसम्बन्धित्वं स्विविशिष्ठसम्बन्धिने विशेषणं देयमिति
तु फिलतार्थः। तेनाऽभावमात्रस्येव यथाकथंचित्कालिकादिसम्बन्धेन प्रतियोगिनः सम्बन्धिनि वृत्ताविप न क्षतिः। नवा हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोग्
गितावच्छेदकीभृतविशिष्टसत्तात्वादेः सत्तात्वाद्यवच्छिन्नसम्बन्धिनिष्ठप्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छदकत्वेऽपि सत्तावान् जातेरित्यादा
वच्याप्तिः। तादशाभावप्रतियोगितवन्तु साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न
प्राह्मम्। तेन न घटत्वादेरपि स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठसमवायाद्यवच्छिन्नप्र
तियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेऽपि विह्नमान् धूमादित्याः
दो अवच्छेदकाऽप्रसिद्धिनिवन्धनो दोषः।

वस्तुतः पूर्वविदिहारिप साध्यतावच्छेर्कसम्बन्धेन निरुक्तप्रतियोग्य-सम्बन्धित्वमेव स्वविशिष्टसम्बन्धिनो वक्तव्यम् । तेन वृत्यनियामकसम्बन्

तस्य वहित्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदक्तवेन वहित्वस्याऽप्यवच्छेदकत्वाः पितिरिति शङ्काया अनवकाशः। विशिष्टसत्तात्वाश्रयसत्त सम्बान्धगुणादिनिष्ठाऽभावप्रति-योगितावच्छेदकःवात् विशिष्टसत्वस्याऽनवच्छेदकःवाऽपत्तिरतः स्वविशिष्टेति । यथाकथात्रि त्सम्बन्धेन-सम्बन्धान्तरेणेत्यर्थः । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धान्यसम्बन्धेनेति यावत् । प्रति॰ योगितावच्छेद्दत्वात् संयोगेन द्रव्यस्याऽव्याप्यवृत्तित्वादिति भावः। फालितार्थ इति । तथाच प्रतियोगितावच्छेद्कसम्बन्धेन यादशप्रातियोगितावच्छेदकावच्छित्रस्याऽसम्बन्धितं स्वविशिष्टसम्बन्धिनः तादशप्रतियोगितानवच्छेदकं हेतुमित्रष्ठतादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकं तादर्शं स्वं अवच्छेदकामिति यावत् । तेन-प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धप्रवेशेन । अमावः मात्रस्येव यथाकथाञ्चिदिति । तथाच विद्वमान् धूमादित्यादौ हेतुमिन्नष्ठाभावप्रतियोः गितावच्छेदकं यद्धटावं तस्य विद्वाविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठी यः सम्बन्धसामान्येन प्रतियोगि॰ व्यधिकरणामानो न घटाभानोऽपि तु तत्पर्वताऽसमानकालीनक्रियाऽभावस्तत्प्रतियोगिताऽ नवच्छेदकःवेन वाह्वत्वस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वाऽऽपत्याऽव्याप्तिः स्याद्यदि प्रातियोगि ताबच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिवैयधिकरण्यप्रवेशो न स्यादित्यर्थः । प्रातियोगिताबच्छेदकः विशिष्टेत्यस्य फलमाइ नविति प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वेऽपीति । विशेषः ष्टसत्ताभावस्य सत्ताह्तपप्रतियोगिसमानाधिकरणतया विशिष्टसत्तात्वस्य तादशाभावान्तरप्रति-योगिताऽनवच्छेदकत्वेऽपीत्यर्थः ।

4

न्धेन साध्यतायां तादशसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगित्वाऽप्रसिद्धाविष ना-ऽन्याप्तिः।

प्रतियोगिताऽनवच्छेदकमित्यत्राऽवच्छेदकत्वं हेतुसमानाधिकरणाभाक्वित्रयोगितावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन बोध्यम् । तेन घटत्वादेविषयितासम्बन्धेन घटत्वादिविशिष्टस्य ज्ञानादेः संयोगेनाऽभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणस्य घटत्वादिविशिष्टसम्बन्धिनिष्टस्य प्रतियोगिताया विषयितासम्बन्धेन।ऽनवच्छेदकत्वेऽपि न ताहशाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धिः।

ज्ञानादेः संयोगेनाऽभावस्येति । अथ ज्ञानादेः संयोगेनाऽधिकरणस्याऽप्रसिद्धवा कथं साध्यतावच्छेद कसम्बन्धेन प्रतियोगिवैयधिकरण्यं संयोगेन ज्ञानाऽभावस्याते चन्न । मौलप्रतियोगिव्यधिकरणत्वस्य सम्बन्धधर्मिकोभयाभावपटितत्वेन विद्वमान् धूमादित्यादौ उभयाभावघटितप्रतियोगिवैयधिकरण्याश्रयस्योत्पत्तिकालावच्छेदेन धूमादिमन्निष्ठस्य ह्या-यभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकस्य इपत्वादेः संयोगेन इपायधिकरणाऽप्रसिद्ध्या इपाय भावस्य संयोगेन यथाश्चतप्रतियोगिव्यधिकरणत्वाभावेन विद्वादिविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठतादः शाभावान्तरप्रतियोगितानवच्छेदकतया विहत्वादेरवच्छेदकत्त्वाऽऽपत्या इदमीयप्रतियोगि-बैयधिकरण्यस्यापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यदभावप्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टप्र-तियोगिकत्वस्वाविशिष्ठसम्बन्धियत्किश्चिख्यक्त्यनुयोगिकत्वोभयाभावकास्य निवेशनीयतया सं-थोगेन ज्ञानादेरभावस्यापि निरुक्तप्रतियोगिवैयधिकरण्यसम्भवात् । ननु प्रतियोगिताऽनवच्छे-दकेत्यत्राऽवच्छेदकत्वं साध्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेनैव वाच्यम् , तथाच नोक्तरीत्या बटत्वादेरवच्छेदकत्वाऽसम्भव इति हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकताघटकसम्ब-न्धेन तिद्विवक्षणं व्यर्थमिति चेन्न । विषयितया धूमसमानाधिकरगामावप्रतियोगितावच्छेद-कस्य वृद्धित्वादेविद्धित्विविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितायाः समवायेनाऽनवच्छेदकत्वाद् विद्वालस्य परिभाषिकाऽवच्छेदकःवाऽऽपत्या विद्वमान् धूमादित्यादावन्याप्यापतेः । एतेन मौलप्रातियोगिवैयधिकरण्यस्योभयाभावगर्भत्वे एवेदमीयप्रतियोगि वयधिकरण्यस्याऽप्युक्तरीः त्योभयाभावगर्भताऽऽवर्यकत्वम्, तदेव न, तथाहि मौलप्रतिवैयधिकरण्यस्योभयाभावः गर्भत्वं गगनाभावसाधारण्यानुरोधेनैव वाच्यम् , अन्यथा कालो घटवान् महाकालपरिमाः , णादित्यादौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगिवैयधिकरण्याऽप्रसि**खा**ऽब्याप्त्यापत्तेः, तथाच तत्साघारण्येऽपि स्वविशिष्टसम्बन्धीत्याखवच्छेदकलक्षणपक्षे वक्ष्यमाणरीत्या तत्राऽव-च्छेदकाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तेर्द्रुरुद्धरावेन तदवच्छिन्नाभाववदिःयायवच्छेदकलक्षणमेव तत्राङ्गीक-रणीयामिति स्वविशिष्टस्यादिलक्षणे गगनाभावसाधारण्यस्याऽनपेक्षिततया वैयधिकरण्यं यथाश्रुतमेव, एवं च ह्याद्यभावस्य संयोगेन प्रतियोग्येधिकरणाऽप्रसिद्धा तमादायोक्तरीत्याऽव्याप्त्यभावेनेदमीयप्रीतयोगिवैयधिकरण्यमपि यथाश्रुतमेवेति संयोगेन ज्ञानादेरभावस्य संयोगेन प्रतियोगिवैयधिकरण्याभावात्रोक्तरीत्या घटत्वादेरवच्छेदकत्वाS-सम्भव इति उक्तसम्बन्धाविच्छन्नःवनिवेशो व्यर्थ इत्यपास्तम् ।

ननु उक्तपारिभाषिकाऽवच्छेरकत्वद्धयस्य प्रवेशे मुला(१)कपतियाँ गिन्यधिकरणस्य प्रतियोगितावच्छेरकाविच्छन्नप्रतियोग्यनाधिकरणार्थकः त्वं विफलम्, हेतुमिन्नष्टाभावप्रतियोगितावच्छेरकस्य द्रव्यत्वत्वादेविंशि । ष्टसत्तात्वाद्यवच्छिन्नविन्नप्राभावप्रतियोगिताऽनवच्छेरकत्वादेव विशिष्टसः त्तावान् जातेरित्यादावतिव्याप्यभावात्। न च संयोगेन घटाद्यभावस्यैव तत्समनियतघटविशिष्टगच्यत्वा(२)द्यभावत्वात् , तत्प्रतियोगित्वावच्छिः न्नस्य च वाच्यत्वस्य सर्वत्र सत्वात् प्रतियोगिव्यधिकरणामावस्यैवाऽप्रः सिद्धिः स्यात् यदि प्रतियोगितावच्छेरकावच्छिन्नप्रतियोगिवैयधिकरण्य-प्रवेशो न स्यादिति वाच्यमः। यत्प्रतियोगित्वावच्छिन्नस्याऽनधिकरणं हे-त्वधिकरणं तत्प्रतियोगितावच्छेरकीभृतथर्मा यद्विशिष्टसम्बन्धिनिष्ठप्रतिः

ननु सिद्धान्त छक्षणोक्तरीत्या विशिष्ठसत्तादिसाध्यकेऽति व्याप्तिवारणायैव ति द्विवशणं सार्धिकमत आह हेतुमानिष्ठिति । जातिमनिष्ठेत्यर्थः । इद्मुगलभ्रणम् । मूर्तत्वसमानः धिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यत् स्वर्शतं तद्विचछनाभावगति भूतत्वमूर्तःवोभयत्विविक् शिष्टस्याऽसम्बद्धत्वात्, स्पर्शत्वस्य तदुभयत्विविष्ठिष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेर्द्धत्वाचिति । जातिसमानाधिक रणाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेर्द्धत्वाचेति । जातिसमानाधिक रणाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेर्द्धत्वचिति । जातिसमानाधिक रणाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेर्द्धतं यद् द्वयत्वत्वे तद्विच्छन्नाभावविति विशिष्टसत्तात्वविशिष्टस्याऽसम्बद्धाः स्वाचिषिद्धष्टयम् । इत्यादाचिति । आदिना भूर्तत्वमूर्त्तत्वोभयवान् मूर्तत्वादिखस्य परिष्रहः ।

अथाऽत्रेदमीयप्रतियोगिवैयधिकरण्येऽपि प्रातियोगितावच्छेदकावच्छित्रस्य वैयथ्यं कथं नीरक्तम्, सत्तावान् जातेरित्यत्र विशिष्ठसत्ताभावमादाय लक्षणसमन्वयात् । न च विषयितया नित्यज्ञानवृत्तित्वविशिष्ठघटस्य विषयितया साध्यतायां ज्ञानत्वहेताविवयाप्तिः, साध्यताव-च्छेदकविशिष्ठसम्बन्धिन नित्यज्ञाने सर्वस्यव वस्तुनी विषयितासम्बन्धेन सत्वातप्रतियोगिव्य-धिकरणाऽप्रसिद्धा यद्भपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धत्तुमशक्यत्वात् तादशाभावप्रतियोगिव्य-गितावच्छेदकं यित्रत्यज्ञानान्यत्वविशिष्ठघटःवं तद्वति प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाऽप्रसिद्धेवेति वाच्यम् । अप्रसिद्धेवाऽत्रातिव्यक्षित्रारणसम्भविदिति चेन्न । नित्यज्ञानाऽनुयोगिकविषयि तासम्बन्धेन घटस्य साध्यतायां नित्यज्ञानत्वहेतावव्याप्तेः, व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थलीयलक्षेणे साध्यतावच्छेदकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धविद्धिकत्वाभयाभाववत्प्रतियोगितायाः ।

<sup>(</sup>१) नतु मूनोक्तप्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रस्य वयस्ये यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठपतियेगित्यधिकरण इत्यत्रापि तहैयथ्ये कथं नोक्तम् ? सत्तावान् जातिरित्यादे। विशिष्टसत्ताभावस्य प्रतियागित्र्याधिकरणत्वाभावात्र लक्षणघटकत्वमिति नात्र्यातिरिति चेत्रः । विषयित्यः नित्यत्रत्ति विशिष्टघटस्य साध्यत्वे
ज्ञानत्वहेतुकत्र्याभिचाःरिण्यातित्र्याप्त्यापत्तेः । साध्यतावच्छेदक्षविशिष्टसम्बन्धिनि नित्यज्ञाने विषयितासम्बन्धेन प्रतियोगित्र्याधिकरणाप्रसिद्ध्या यद्धर्पपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धर्तुमश्चवत्त्वात् केवलघटत्वादिकं धर्तत्र्यं
तादिशिष्टसम्बन्धिनि जन्यज्ञाने प्रतियोगित्र्याधिकरणपटाभावपतियोगितानवच्छेदकत्वस्य घटत्वे सन्त्रात् पारिभाषिकं घटत्वादिकं तदन्यत्वस्यसाध्यतावच्छेदके सन्त्रात् । तन्त्रिवेशे च नित्यज्ञाने नित्यज्ञानान्यत्विशिष्टपटाभावस्य प्रतियोगित्र्याधिकरणत्वसम्भवात् यद्धमैपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धर्तुमश्चरत्वादिति ।

योगिन्यधिकरणाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेइकः तत्पारिभाषिकाऽवच्छेइन कमित्यस्य निर्दोषत्वात् । घटाभावस्य घटविशिष्टवाच्यत्वाभावस्वकपन् त्वेऽपि तस्य घटत्वाविच्छन्नं यत्प्रतियोगित्वं तदाश्रयव्यधिकरणत्वस्य खुलभत्वादिति ।

नच तत्राऽवच्छेद्दकभेदेऽपि प्रतियोगि(१)तैक्यं युक्तम्, घटपटाद्यमाः वानामप्येकप्रतियोगिताकत्वापचेरिति चेद् । अत्र प्राञ्चः। यत्प्रतियोगिताः श्रयाऽनिधकरणं हेत्यधिकरणं तत्प्रतियोगितावच्छेद्दकेत्याद्यभिधाने विह्नः मान् धूमादित्य(५)त्राऽव्याप्तिः, स्वक्रपसम्बन्धात्मिकायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगितायाः प्रतियोगित्याः प्रतियोगित्याः प्रतियोगित्याः प्रतियोगित्याः प्रतियोगित्याः प्रतियोगित्वाच । विह्नत्वाविच्छन्नाभावीयं महानसीयविह्निष्ठं यत्प्रः तियोगित्वं तद्वविच्छन्नानधिकरणहेतुमत्पर्वतादिनिष्ठविह्नसामान्याभावप्रतियोगितावच्छेद्दकीभूतविह्नत्वादेः स्वविधिष्ठसम्बन्धिनिष्ठनिरुक्तप्रतियोगित्यावच्छेद्दकावः विद्यक्षिकरण्यप्रवेशे तुत्रत्यश्चित्योगिताया अवच्छेदकं यद्विह्नवादिकं तद्विच्छन्नाऽनिधकरण्यप्रवेशे तुतादशप्रतियोगिताया अवच्छेदकं यद्विह्नवादिकं तद्विच्छन्नाऽनिधकरण्यप्रवेशे तुतादशप्रतियोगिताया अवच्छेदकं यद्विह्नवादिकं तद्विच्छन्नाऽनिधकरण्यवं न हेतुमतः पर्वतादेरित्यदोष इत्याद्वः।

एव निवेश्यतया समवायेन पटाभावप्रतियोगितावच्छद्काश्रयप्रतियोगिकत्वनित्यज्ञानानुयोगिकत्वोभयस्येन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धे सत्त्वात् । जन्यज्ञानानुयोगिकत्वघटितोभयाभावस्य तत्र सत्त्वेऽपि तदनुयोगिकत्वघटत्वावच्छित्वप्रतियोगिकत्वोभयाभावस्य साध्यतावच्छेदकसम्बन्धे सत्त्वाद् घटत्वस्यापि पारिभाषिकावच्छेदकत्वापत्तेः । तन्निवेशे च नित्यज्ञानान्यस्विविशिष्ठपटाभावस्य प्रतियोगिव्योधकरणत्वसम्भवादिति ध्येयम् ।

इत्याहुरिति । अथ प्रतियोगिमेदेऽपि एका(समिनयता)भावप्रतियोगिताया अभ् भेदपक्षे अभावभेदेनेव प्रतियोगिताभेदाद् वृद्धित्वाविच्छन्नप्रतियोगिताया ऐक्येन प्रतियोगि-तावच्छेदकाविच्छन्नत्वाऽनिवेकोऽपि उक्तरीत्याऽव्याप्त्यसम्भव इति चेन्न । एवमपि विशिष्ट-सत्तावान् जातेरित्यनाऽतिव्याप्तिः, विशिष्टसत्ताभावस्य द्रव्यत्वाभावसमिनयत्त्या ऐक्येन द्रव्यत्विष्ठप्रतियोगिताया अपि सत्तानिष्ठत्या गुणादेः प्रतियोगिताविशिष्टसत्ताधिकरणत्वेन द्रव्यत्वाभावस्यापि प्रतियोगिव्यधिकरणत्वाभावात् । नचैवं समवायेन गगनाभावस्य संयोगेन सत्ताभावाऽभिन्नतया समवायेन प्रतियोगिव्यधिकरणस्याऽभावस्य जातिमत्यसंम-वात् कथमितव्याप्तिरिति वाच्यम् । असम्भवापत्तेः, संयोगेन घटाभावस्यापि घटवद्दृतित्वि-शिष्टप्रमेयत्वाऽभावाऽभिन्नतया तत्प्रतियोगिताविशिष्टप्रमेयत्वस्य केवलान्वियत्या प्रतियोग

<sup>(</sup>१) नन्वभावभेद एव प्रतियोगितानियामको स्विति चन्न । अभावप्रतियोगिकाभावाधिकरणकामा-वस्याधिकरणस्वरूपत्वात घटाभावानिष्ठस्य प्रटाभावभेदस्य घटाभावरूपतया घटनिष्ठपतियोगित्वपटायमा-वानिष्ठप्रतियोगित्वयोरैक्यापत्तेरेबोक्तत्वात ।

<sup>(</sup>२) तद्भूमाभावमादाय भूमवान्वह्नेरिस्यादै। अतिन्यातिवारणार्थे हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितादच्छे-दकतापर्यातावच्छेदकं यद्धर्भविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतापर्याप्यपनवच्छेदकं तदेव पारि-भाषिकावच्छेदकामित्यर्थो बोध्यः। तेन प्राचां मतेषि न तत्तद्वह्नयभावमादायान्याप्त्यसम्भव इति ।

१२ अञ नि०

### परेतु प्रतियोगिभेदेऽपि एकधर्माविञ्छन्नप्रतियोगिता लाघवादेकेवैति

गिट्यधिकरणाभावस्यैवाऽप्रसिद्धः । न च प्रतियोगिवैयधिकरण्यं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन निवेशनीयम् न तु प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन, तथाच स्वह्यसम्बन्धेन प्रमेयस्वस्य केवः लान्वियित्वेऽपि साध्यतावच्छेदकसंयोगेन केवलान्वियित्वाभावेन संयोगेन घटाभावस्य तेन सम्बन्धेन प्रतियोगिवैयधिकरण्यसम्भवेन प्रतियोगिव्यधिकरणाऽभावस्य प्रसिद्धिरिति वाच्यम् । तथापि संयोगेन घटाभावस्य घटवद्दृत्तिस्विविशिष्टप्रमेयाभावाऽभिन्नतया तस्प्रतियोगिः ताविशिष्टस्य प्रमेयस्य हेस्वधिकरणे सत्त्वेन प्रतियोगिव्यधिकरणाऽभावाऽप्रसिद्धेः । एवं चाऽ-ऽसंभववारणायैव प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नस्यं निवेशनीयम् । एवं च प्रमेयस्वस्य केवः यान्वियित्वेऽपि संयोगेन घटाभावस्य तस्प्रतियोगितावच्छेदकघटवद्दृत्तिस्विशिष्टप्रमेयस्वस्य केवः यान्वियित्वेऽपि संयोगेन घटाभावस्य तस्प्रतियोगितावच्छेदकघटवद्दृत्तिस्विशिष्टप्रमेयस्वस्याः वर्वाच्छन्नवैयधिकरण्यसंभवेन नाऽसंभव इति ।

न च प्रतियोगितावच्छेदकभेदेन प्रतियोगिता भिद्यते इति द्रव्यत्वत्वावच्छित्रप्रतियोगिताताः विशिष्टसत्तात्वावच्छित्रप्रतियोगिताता भिन्नतया तत्प्रतियोगिताश्रयाऽनिधिकरणत्वस्य गुणादौ सत्त्वेन द्रव्यत्वाभावस्य लक्षणघटकतया प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रत्वाऽनिवेशेऽपि नातिव्याप्तिः; एवं घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितायाः घटवद्वत्तित्वविशिष्ठप्रमेयत्वत्वाद्यवाच्छिन्नप्रतियोगितातो भिन्नतया तदानिवेशेऽपि नाऽप्रसिद्धिनिबन्धनाऽसंभव इति वाच्यम् । प्रतियोगितावच्छेदकभेदेन प्रतियोगिताभेदे मानाभावात् ।

अय प्रतियोगितावच्छेदकभेदेन प्रतियोगिताभेद आवश्यकः, अन्यया घटत्वादेः पटा-दिसाधारणप्रतियोगिताया न्यूनवृत्तित्वेनाऽवच्छेदकत्वानुपपत्तेः ।

किन्न प्रतियोगितावच्छेदकभेदेऽपि प्रतियोगितायाः स्वक्ष्पसम्बन्धाःसकःवेनैक्ये अभावैक्येनैक्ये च प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्वनिवेशेऽपि धुमाभाववान् वह्नयभावादित्यादौ
पूर्वक्षणवृत्तिःविविशिष्टस्वाभावत्वोदरिप प्रतियोगितावच्छेदकतया यादशप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छेत्तत्यायुक्ताविप प्रतियोगिक्यधिकरणाभावाऽप्रसिद्धवाऽव्याप्तिर्दुवारैव । यादशप्रतियोगिताया यिकिचिदवच्छेदकाविच्छन्नवैयधिकरण्योक्तौ च विह्नमान् धूमाद् किपसंयोगाभाववान्
आत्मत्वादित्यादौ प्रतियोगितायाः स्वरूपसम्बन्धात्मकःत्वेन महानसीयविद्धत्वाविच्छन्नप्रति योगितायाः विह्नत्वाविच्छन्नमहःनसीयविद्धिनेष्ठप्रतियोगितायाध्वेक्येन अभावेक्येन च किपसंयोगाभावत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताया गुणसामान्याभावत्वाविच्छन्नप्रतियोगित्वाऽभिन्नतया च
- साध्यतावच्छेदकाविच्छन्नसाध्याभावस्वापि महानसीयविद्धत्वगुणसामान्याभावत्व ६पप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नवैयधिकरण्यसंभवेनाऽव्याप्तिः, तथाच प्रतियोगितावच्छेदकभेदेन प्रतियोगि
गिभेदस्याऽऽवश्यकःते प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नत्वाऽनिवेशेऽपि न विशिष्ठसत्तासाध्यके
उक्ताऽतिव्याप्तिसंभवो वेति तिन्नवेशवानमफलम् ।

अपि च प्रतियोगितायाः स्वह्रपसम्बन्धात्मकत्वे तिश्ववेशनमफलमेव । न च पूर्वोपदार्शे तरीत्या विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिवारणाय तिश्ववेशनमिति वाच्यम् । मौलप्रतियोगिवैयः धिकरण्ये तदनुपादाने इदमीयप्रतियोगिवैयधिकरण्येपि तदनुपादाने प्रयोजनामावेनाऽव्याप्ते रसमवादित्यत आह परेत्विति ।

मते विह्नमान् धूमादित्यादौ नाज्याप्तिः, परन्तु तद्रूपान्यत्वविशिष्टसत्तावान् कपत्वादित्याद्दावित्याप्तिरेव स्याद्यदि प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नप्रति-योगिज्यधिकरणाभावो मौलो न स्यात् , प्रतियोग्यनधिकरणहेतुमन्निष्ठामान् व्यतियोगितावच्छेदकस्य घटत्वादेः सर्वस्यैव तद्रूपान्यत्वविशिष्टसत्ताः स्वाविच्छन्नसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेन ताद्दशसत्तात्वस्य पारिभाषिकाऽनवच्छेदकत्वादिति प्राहुः। (तिच्चन्त्यम्।)

इदं त्ववधातव्यम् । अत्रापि लक्षणे हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेन्दकं यद्यत्सम्बन्धेन यादशयादशधमीविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगिः ताऽनवच्छेदकं तत्तत्सम्बन्धेन तादशतादशधमीविच्छन्नविशेष्यतान्यसान्ध्यतावच्छेदकंताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धाविच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन

अतिव्यासिरेव स्यादिति । तद्र्पान्यत्वविशिष्टसत्ताभावस्य सत्तात्मकप्रतियोगि समानाधिकरणत्वेनेति शेषः । अत्र इपान्यत्वविशिष्टसत्तायाः साध्यत्वे इपान्यत्वविशिष्टस्तासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्तासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्त त्वासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्त व्यासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्त व्यासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्त व्यासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्त व्यासम्बन्धिनि इपान्यत्वविशिष्टस्तात्वं पारिभाषिकावच्छेदकं भवेत्, तथाच नातिव्याप्तिरतो इपान्यत्वमपद्दाय तद्र्पान्यत्वेन्त्यस्त्रम्, तद्र्पान्यस्वेनत्यात्वाचिछन्नाभावस्तु तद्र्पान्यत्वविशिष्टस्तासम्बन्धिनि तद्र्पे वर्तत्त एव । न च साध्याभावस्य लक्षणाऽघटकत्वेऽपि तद्र्पाऽसमवेततद्र्पभिन्नयावत्समवेताद्यसावमादायेव साध्यतावच्छेदकस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वसंभवान्नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तद्र्पाऽसमवेततद्र्पभिन्नयावत्समवेतस्या पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वसंभवान्नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तद्र्पाऽसमवेततद्र्पभिन्नयावत्समवेतस्या पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वसंभवान्नातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । तद्र्पाऽसमवेततद्र्पभिन्नयावत्समवेतस्या पारिकरणा प्रतियोगितावच्छेदकाविष्ठन्नाऽप्तानाधिकरणाऽभावेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकाविष्ठन्नाऽप्तमानाधिकरणादसम्वत्र । हित्रसम्भवादते विद्यास्ति निर्दोषत्वस्चनाय प्राहुरित्युक्तम् ।

इद्नत्ववधातव्यमिति । अत्रयमादाङ्का । महानसीयवह्नयभावमादायाऽज्याः पिर्दुर्वारा, तथाहि साध्यतावच्छेद्रकीभूतविह्नत्वविछन्निविष्यताया पारिभाषिकावच्छेद्रक्षमहानसीयविह्नत्वविच्छन्निविशेष्यताया भेदाऽसत्वात् , विशिष्टविह्नत्वस्य विह्नत्वाऽनितिरे कात् । न च तद्धभपर्याप्तावच्छेदकताकविशेष्यताभिन्नादिप्रवेशादेव तद्वारणिमिति वाच्यम् । ग्रुद्धवैह्नत्वाविच्छन्नविशेष्यताया विशिष्टविह्नत्वपर्याप्ताऽवच्छेदकताकविशेष्यताऽन्यत्वस्याः ऽसत्त्वात् । अत्रायं सिद्धान्तः । ताहशपारिभाषिकाऽवच्छेदकताकविशेष्यताऽन्यत्वस्याः ऽसत्त्वात् । अत्रायं सिद्धान्तः । ताहशपारिभाषिकाऽवच्छेदकतापर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकताकविशेष्यतावच्छेदकताकविशेष्यतावच्छेदकताविद्याचे विह्नवावच्छन्नविशेष्यतावच्छेदकत्वस्य विवेश्यत्वात् , तथाच विह्नमान् धृमादित्यादौ विह्नवावच्छन्नविशेष्यताताहशपारिभाषिकावच्छेदकताकवि पयनुयोगितावच्छेदकं यन्महानसीयत्वविह्नवगतं द्वित्वं तद्वच्छन्नपर्याप्तिकावच्छेदकताकवि शेष्यतान्यत्वस्य सत्त्वात् । न च ताहशवच्छेदकत्वानिह्मण्ठं यद्विशेष्यतं तद्वच्छेदकत्वस्य साध्यतावच्छेदके प्रवेश्यम् कि विशेष्यतानिवेशेनिति वाच्यम् । निह्नपत्रत्वस्याननुगतत्वा दत्तो निह्नपत्रत्वभाविनवेशे गौरवापत्तिति ध्येयम् ।

तावच्छेदके द्रष्टव्यम् , नातः प्रागुक्तदोषाणामवकाशः। नवा महानसीयविह्न त्वादेः पारिभाषिकावच्छेदकतया तदन्यत्वस्य विह्नित्वादावस्रस्य ऽपि विह्निः मान् धूमादित्यादावव्याप्तिः. विशिष्टविह्नित्वाभिन्नस्यापि बह्नित्वस्य विशिष्ट-विह्नित्वाविच्छन्नविशेष्यतान्यविशेष्यतावच्छेदकत्वानपायात् ।

नतु घटवान् महाकालत्वादित्यादौ अन्याप्तिः, गगनत्वादिविशिष्टस्य कालिकसम्बन्धेन सम्बन्ध्यप्रसिद्धाः पारिभाषिकाऽवच्छेद्कत्वाऽसम्भन्वात्। न च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यादशधर्माविच्छन्नाभाः ववदनुयोगिकत्वयद्धभीविशिष्टप्रतियोगिकत्वाभयाभावस्तत्त्वं विविश्चितम्, तच्च गगनत्वादौ सुलम्मिति वाच्यम्। तथा साते प्रमयधूमवान् वहिरित्यादाविव्याप्तेरित्युक्तत्वात्। धूमत्विविशिष्टप्रतियोगिकत्वघटिततादशोः भयत्वाऽपक्षयाः प्रमयधूमत्वविशिष्टप्रतियोगिकत्वघटिततादशोभयत्वस्य गुरुत्वेन तदविच्छन्नप्रतियोगितवाऽप्रसिद्धेरिति चेत्।

अत्र वदन्ति । स्वविशिष्टप्रतियोगिकत्वानि विशिष्योपादाय साध्य-

यादशधर्माविच्छिन्नति । अत्र यादशपदं हेतुसमानाधिकर्णतादशाभावप्रतियोगिः तावच्छेदकपरम् । यद्विशिष्टति । यत्पदं पारिभाषिकावच्छेदकपरम् । तच्चेति । पाः रिभाषिकावच्छेदकरवं चेलार्थः । तथाच कालो घटवान् महाकालत्वादित्यादी तादशाभावप्र-तियोगितावच्छेदकं गगनत्वं, कालिकसम्बन्धसामान्ये च गगनत्वविशिष्टप्रतियोगिकत्वतदवः िच्छन्नाभाववदनुयोगिकःवोभयाभावसत्त्वात्र गगनःवस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकःवक्षातिः । नन्वत्र साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्ध्यनुयोगिकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यादशः प्रतियोगिताबच्छेदकावच्छित्रप्रतियोगिकत्वा झाव एव निवेश्यतामलमुभयाभावानिवेशेनेति चेत्र । सामान्यपद्स्य व्यापकत्वार्थकत्या तादशसम्बन्धत्विष्ठाभावाऽप्रतियोगित्वमेव तादशाभावे निवेश्यम्, एवं च मूर्तमात्रस्यैव दिगुपाधित्वम्महादिग्वत्तितायामवच्छेदकत्वं न त्वधिकरणत्वमिति मते दिक्कतिविशेषणतया घटादेः साध्यतेव दिक्तवहेता साध्यतावच्छेद-काविच्छन्नसम्बन्ध्यतुयोगिकदिग्विशेषणतास्वविश्वामावप्रतियोगितास्वापेक्षया दिग्विशेषणताः .स्ववानिष्ठाभावप्रतियोगितात्वस्य लघुत्वेन तादशप्रतियोगितात्वावच्छिन्नाभावस्याऽप्रसिद्धाः Sब्याप्तापत्तः । न चैवंशित्या विह्नप्रतियोगिकसंयोगेन वह्नयादेः साध्यतायामप्युभयाभाव-निवेशव्यावृत्तिः सम्भवतीति वाच्यम् । विशेषरूपेण संसर्गतानभ्युपगमात् , अन्यथोभयाः भावनिवेशेऽपि प्रभेयप्रतियोगिकसंयोगेन वह्नवादेः साध्यतायामुक्तरीत्याऽप्रसिद्धेर्दुर्वारत्वा दिति । गुरुत्वेनेति । अयमाशयः । प्रकृते सम्बन्धगतप्रतियोगिकत्वाऽनुयोगिकत्विष्ठोभः यत्वस्य संख्यारूपत्वाऽसम्भवेनाऽपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वरूपत्या ज्ञानाविशेषीययाद्वीशिष्टप्र-ितियोगिकत्वविषयत्वाविच्छन्नयद्विच्छन्नाभाववद्तुयोगिकत्वविषयत्वभेवोभयत्वम् , प्रमेयभ्रुमत्त्रविशिष्टप्रतियोगिकत्वघटितोभयत्वस्य ध्रुमत्वविशिष्टप्रतियोगिकत्वघाटितोभयत्वा -पेक्षया गुरुत्वम् । एतेन द्वित्वात्मकोभयत्वव्यक्तिशरीरे प्रमेयधूमत्वादेरप्रवेशेन कथं गुरु- तावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेन्दकीभृततत्त्रद्धमांविच्छिन्नाभाववद्नुयोगिकत्वस्य यद्धमांविज्ञिष्टप्रतियोगिकत्वच्यक्तीनां प्रत्येकस्य च द्वयोद्धितरेकः स धमः पारिभाषिकाऽवच्छेद् कः । प्रमेयधूमत्वावाच्छिन्नप्रातियोगिकत्वघितोभयत्वस्य गुरुतया प्रतियोगितानवच्छेद्कत्वेऽपि तत्त्रद्धमप्रतियोगिकत्वघितोभयाभावकूटमादायैव नातिव्याप्तिः । कालो घटवान् महाकालत्वादित्यादौ च गगनत्वमेव तादः शाऽवच्छेदकमादाय लक्षणसमन्वय इति ।

त्वाभिति शंकाया अनवकाशः। विशिष्य-तत्तव्यक्तित्वादिना। द्वयोव्यतिरेक इति । अत्र च समवायनिष्ठघटत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वेद्वेद्वमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकाविच्छः न्नाभाववद्नुयोगिकत्वोभयाभावः एवं संयोगादिनिष्ठघटत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वोभयाभावः एवं संयोगादिनिष्ठघटत्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वोभयाभावः एतादशाभावकृदवत्त्वं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धे निवेश्यम् , न तु तद्धर्माविच्छन्नप्रतियोगित्वानि यावन्ति तत्प्रत्येकघटितोभयाभावः, तथासिति घटत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वयावदन्तर्गतसमवायनिष्ठघटप्रतियोगिकत्वसिद्विभयाभावाप्रसिद्धावि संयोगादिनिष्ठघटप्रतियोगिकत्वघटितोभयाभावगतयावः त्वाऽप्रसिद्धा तावदभावमादाय न पारिभाविकावच्छेदकाऽप्रसिद्धः। वस्तुतस्तु कृटनिवेशेन (प्रतियोगिकत्वप्रतियोगिकत्वपद्यः) विद्वत्विशिष्ठमहानसीयविद्वप्रतियोगिकत्वपद्यान् सीयविद्वित्वाविच्छन्नाभाववद्नुयोगिकत्वोभयाभावस्य सयोगसामान्ये सत्त्वेऽपि न विद्वत्वस्याः स्वियविद्वत्वाविच्छन्नाभाववद्नुयोगिकत्वोभयाभावस्य सयोगसामान्ये सत्त्वेऽपि न विद्वत्वस्याः अवच्छेदकाविति।

अथैवमिप कालो घटवान् महाकालत्वादित्यत्र पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धिः, गगः नत्वावच्छिन्नाभाववदनुयोगिकत्वघटितोभयाभावाऽप्रसिद्धिः, तादृशोभयत्वस्य गगनत्वावच्छिः न्नप्रतियोगिताकत्वाऽपेक्षया गुरुत्वेनाऽनवच्छेद्कत्वादिति चेत् । अत्राहुः । तद्वच्छिन्नाभावः वद्तुयोगिकःवानि अपि विशिष्योपादाय तदवच्छिन्नाभाववद्नुयोगिकःवव्यक्तीनां प्रत्येकस्य यद्धर्मविशिष्टप्रतियोगिकत्वव्यक्तीनां प्रत्येकस्य चेःभयाभावकृटवर्त्वं विवक्षणीयम् , तथाच गगनाभाववदनुयोगिकत्वत्वेन त।दशानुयोगिकत्वसामान्यघीटते।भयाभावस्याऽप्रसिद्धाविक गगनाभाववद्नुयेगिकप्रत्येकान्तंगतमहाकालानुयेगिकत्वगगनप्रतियोगिकत्वोभयाभावस्य प्र-सिद्धत्वात्र दोषः । एवं च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये तदवच्छित्राभाववदनुयोगि करवत्वसमानाधिकर्णोभयावृत्तिधभैयद्धमीविशिष्टप्रतियोगिकत्वत्वसमानाधिकर्णोभयावृत्तिधर्म उभयत्वेतित्रितयधर्मावाच्छित्रप्रतियोगिताकाभावत्वावाच्छित्वानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वावाच्छ-न्नवत्वं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये निवेशनीयम् । तद्यक्तिएतद्यक्तिएतदुभयं नास्तिः ति प्रतीतिसाक्षिकाभावी प्राह्यः । न चाऽनुयोगित्वस्य परिचायकं व्यर्थामिति वाच्यम् । घटभिन्नं द्रव्यत्वादित्यत्राऽतिव्याप्तेः, साध्याभाववदनुयागिकत्वघदितोभयाभावप्रतियोगिताः वच्छेदकरवं लाघवाद् घटानुयोगिकरवरवे एव कल्प्यते इत्यभावान्तरस्यैव लक्षणघटकरवाः दिति । तादृशानुयोगिकत्वत्वप्रतियागिकत्वत्वाभयमेव द्वित्वस्य परिचायकं न त्ववच्छेदकं ताहशद्विश्वव्यक्त्यविछन्नाभावकूटस्यैव प्रवेशात तद्यक्तेः स्वरूपतो भानोपगमान्न कोपि दोषः। (१) वस्तुतस्तु हेतुमित्रष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदको यो धर्मः प्रतियोगित्यधिकरणस्तद्विच्छित्राभावत्वावच्छेदेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाः विच्छन्नसम्बन्धितानिक्षितिविद्येषणतया यद्धमिविद्यिष्टसम्बन्धित्यामान्यस्य यद्धमे हेतुमित्रष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्माः विच्छन्नप्रतियोग्यनधिकरणवृत्त्यधिकरणतावच्छेदकत्वसामान्यस्य प्रक्तः तसाध्याधिकरणतावच्छेदकत्विकिष्पितस्वक्षपसम्बन्धेनाऽभावस्तत्वे वा स्वविद्यिष्टसम्बन्धीत्यादिनिक्केस्तात्पर्यात् गगनत्वादौ सहजतः पार्रिभाषिकाऽवच्छेदकत्वं सुलभीमिति ध्येयस् ।

केचित्तु तादातम्य(२)साध्यतावच्छेदकान्यतरसम्बन्धेन यः स्वविधि-ष्टसम्बन्धी तिष्ठिष्ठो यस्तदन्यतर(३)सम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणोऽसाः वस्तत्प्रतियोगितानवच्छेदकतत्कत्वमुक्तलक्षणार्थः। तथाच तादशान्यतर-तादातम्यसम्बन्धेन गगनत्वविशिष्टसम्बन्धिन आकाशे वर्त्तमानो गगना

नन्वेतादशानिवेशे ''तदवच्छिन्नाभाववदसम्बद्ध'' इत्यादिपूर्वकल्पस्यापि निर्देशित्वसम्भवे अलं कल्पान्तरानुसर्णेनेति चेन्न । एतदस्वरसेनैव वदन्तीत्युक्तत्वात् ।

केचिर्चित । तादारम्यसम्बन्धिनवेशाद् घटवान् महाकाल्यादिरयादौ गगनत्वादे नीवच्छेदकरवाद्रप्रसिद्धिनवन्यनाद्रव्याप्तिः । अत्र तादारम्यमात्रेण यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिः स्विनवेशे केवलतादारम्येन प्रतियोगिवैयधिकरण्यनिवेशे च द्रव्यं पृथिवीरवादिरयत्राद्रव्याप्तिः, घटवृत्तिःविशिष्टसम्बन्धिन प्रतियोगितावच्छेदकं विशिष्टद्रव्यत्वत्वं तस्य तादारम्येन द्रव्यत्वत्विशिष्टसम्बन्धिद्रव्यत्वं तिष्ठष्ठकेवलतादारम्येन प्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकाः वादारम्यसाध्यतावच्छेदकाः व्यत्यसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणो योद्रभावस्त्रप्रतियोगितावच्छेदकतरकत्वविवक्षणेद्रपि तद्देषताद्वस्थ्यम् । सत्तावान् द्रव्यत्वावित्यादावच्याप्तिः, साधनवित्रष्ठद्रव्यान्यस्वविशिष्टसः ताभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद् द्रव्यान्यस्वविशिष्टसत्तात्वं तस्य तादारम्येन सत्तात्विशिष्टसः सम्बन्धिन प्रतियोगितावच्छेदकं यद् द्रव्यान्यस्वविशिष्टसत्तात्वं तस्य तादारम्येन सत्तात्वविशिष्टस्यविद्याद्याच प्रतियोगितावच्छेदकं यद् द्रव्यान्यस्वविशिष्टसत्तात्वं तस्य तादारम्येन सत्तात्वविशिष्टस्यविद्याद्याच प्रतियोगितावच्छेदकं यद् द्रव्यान्यस्वविशिष्टसत्तात्वं तस्य तादारम्येन सत्तात्वविशिष्टस्यविद्याद्याव विशिष्टसत्ताभावस्तर्यातियोगिताववः स्वरक्षेत्र सत्तात्वस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्वात् । यदि च तद्विवक्षणेद्रपि तत्राव्याप्तिस्तः द्रवस्थेन, साधनसमानाधिकरणघटान्यस्विशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकघटान्यस्वस्य ताः द्रवस्येन, साधनसमानाधिकरणघटान्यस्विशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकघटान्यस्वस्य ताः द्रशान्यस्यस्यन्येन सत्तास्वविशिष्टसम्बन्धेन घटे सत्वे वा तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतिः प्रतिः

<sup>(</sup>१) नतु यद्धमांबिरिछत्रप्रतियोगित्यक्तीः विशिष्योपादाय तत्त्रह्माक्तेघटिततादृशाभावकूटिनिवेशेपि यद्ग्यक्तिविशेषस्य कदाचिदपि प्रतियोगिताज्ञानातिरिक्तज्ञानं न जातं प्रमेयत्वविशिष्टतद्यक्तित्वादिरूपेण साध्यतायो व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिः साध्यतावच्छेदकस्य गुरुतया तदविच्छित्रप्रतियोगित्वाप्रसिध्या लाघवात् त-द्यक्तित्वस्यव कल्पनादनितिप्रसक्तत्वादित्यत आह वस्तुन इति ।

<sup>(</sup>२) सत्तावान् जातेरित्यादौ विशिष्टसत्ताभावमादायाच्यातिवारणाय साध्यताघटकेति ।

<sup>(</sup>३) धूमवः वह्ने रित्यत्राति व्यक्तिवारणाय द्वितायसाध्यताघटकेति । न चायोगोलकावृत्तित्वाविकः -त्राभावमादाय नातिव्यासिरिति वाच्यम् । स्योगेन धूमसम् विधनि दर्शितस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वात् ।

भावो नैताहशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणः, तस्य तादात्म्येन प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वात् , किन्तु घटाभाव एव तथेति तत्प्रतियोगि-तानवच्छेदकमेव हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतं गगनत्वमिति तमादायेव कालो घटवान् महाकालत्वादित्यादौ लक्षणसंगतिः।

योगिव्यधिकरणो न घटान्यस्वविशिष्टाभावः तादास्म्यसम्बन्धेन घटान्यस्वविशिष्टघटस्यैव सन म्बद्धस्वात् , ताद्दशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणस्याऽन्यविधाभावस्य प्रतियोगिता-Sनवच्छेदकत्वादिति विभाव्यते, तदा द्रव्यं गगनत्वादित्यादावव्याप्तिवार्णाय तत् । तः दुपादाने गगनान्यस्वविशिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकगगनान्यस्वस्य ''गगनस्य गगनाऽन्यः त्वविशिष्टत्वाभावेन" तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणस्य द्रव्यत्वविशिष्टसम्बन्धि-निष्ठगगनाऽन्यत्वविशिष्टाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदक्तवेन द्रव्यत्वत्वस्य पारिभाषिकावच्छेद-कत्वाभावान्नाव्याप्तिरिति । एवं तादारम्यसाध्यतावच्छेदकान्यतरसम्बन्धेन यद्धर्माविशिष्टस-म्बान्धित्वं केवलतादात्म्येन प्रतियोगिवैयधिकरण्यं यद्युच्यते, तदा धूमवान् वह्रिरित्यादावति-ब्याप्तिः, साधनसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकधूमस्वस्य तादशाऽन्यतरसम्बन्धेन धुमःवविशिष्टस्य सम्बन्धिनि पर्वतादौ वर्त्तमानस्य तादात्म्येन प्रतियोगिन्यधिकरणधुमाभा-वस्य प्रतियोगितावच्छेदकरवेन पारिभाषिकावच्छेदकभिन्नत्वस्य धूमत्वादी सत्वात् । यदि च व्यभिचारिस्थलाऽबृत्तित्वविशिष्टस्य पर्वतादेः पर्वतादे तादात्म्येन सम्बद्धतया ताह्यान्य-तरसम्बन्धेन धूमत्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य व्यभिचारिस्थलाः Sवृतित्वे सत्वेन व्यभिचारिस्थलाऽवृत्यभावमादायैव तत्र नातिव्याप्तिः, एवं धूमधूमबदन्य-तराभावमादाय।ऽपि इति विभाव्यते, तदा इपत्ववान् इपघटान्यतरत्वादित्यादावितव्या-प्तिः, रूपत्वत्वविशिष्टसम्बन्धिनि रूपे रूपत्वत्वाविशिष्टस्य घटाऽश्वतित्वविशिष्टस्य च तादा-रम्येनाऽसम्बद्धतया तादात्म्यसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणतिन्नष्ठाभावप्रतियोगिगतावच्छेद-कत्वस्य साधनसमानाधिकरणाभावप्रतियोागितावच्छेदके इपत्वत्वे घटाऽवृत्तित्वे च सत्त्वादि-ति । यद्यप्यत्रापि तद्रपान्यत्वविशिष्टाभावमादाय नातिन्याप्तिरिति विभान्यते, तदा गगनत्व-त्वविशिष्टस्य स्वेद्धपसम्बन्धेन गगनावृत्तेर्वा विशेष्यतया साध्यत्वे गगनगगनत्वान्यतरस्वादिहे त्तावतिव्याप्तिवारणाय तदिति ध्येयम् । वस्तुतो द्रव्यस्वाभाववान् सत्त्वादित्यत्राऽतिव्याप्तिः. द्रव्यत्वाभावतद्वद्रस्यत्वस्य स्वरूपेण केवलान्वयितया प्रतियोगिवैयधिकर्ण्यविरहेण णाऽघटकःवात् । केवलद्रव्यःवाभावाभावस्य लक्षणघटकःवेऽपि ताद्दशान्यतरसम्बन्धेन द्रव्य-त्वाभावत्वविशिष्टसम्बान्धगुण।दिनिष्ठकेवलतादात्मयेन प्रतियोगिव्यधिकरणत्वात् इव्याऽत्रः त्यभावस्य च ताइशान्यतरसम्बन्धेन द्रव्यत्वाभावत्वविशिष्टसम्बन्धिन गगनाभावे प्रतियो गिव्यधिकरणत्वादत उभयत्राऽन्यतरसम्बन्धानुधावनमिति ध्येयम् । केचित्त तादारम्यमात्रे-ण यद्धमीविशिष्टसम्बन्धित्वोक्तौ विद्विभूमीभयवान् वह्निरित्यादावतिव्याप्तिः, तादारम्येन उभय-वैशिष्ट्याऽप्रसिद्धा यद्धर्मपदेन विह्वधूमोभयत्वस्य धर्तुमशक्यत्वात् । तादात्म्यमात्रेण प्रति-योगिवैयधिकरण्योक्ती कालिकविषयितान्यतरसम्बन्धेन घटस्य साध्यतायां महाकालत्वादिः हेतावव्याप्तः पारिभाषिकावच्छेदकाप्रसिद्धेरित्याहः ।

न चैवं धूमगगनाभावान्यतरस्य संयोगेन साध्यत्वे वह्नवादा(१)वति-ध्याप्तिः, तादशान्यतरत्वापेक्षया लघुत्वेन धूमत्वस्यैव हेतुसमानाधिकरणा-भावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वात्तस्य च संयोगतादात्म्यान्यतरसम्बन्धेन य-स्तदन्यतरत्वविशिष्टस्य सम्बन्धी गगनाऽभावस्तिन्नष्ठस्य तादात्म्यसंयोग् गान्यतरसम्बद्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणस्य धूमाभावस्य प्रतियोगितावच्छे-दक्तत्या धूमगगनाऽभावान्यतरत्वस्य पारिभाविकाऽवच्छेदकत्वविरहाः दिति वाच्यम्। धूमगगनाभावान्यतरत्वस्याप्यखण्डस्य धूमत्वतुत्यत्या

अथ तादात्म्येन साध्यतास्थले भेदद्वयाविच्छन्नप्रतियोगिताकभेदवत्वह्वपाऽन्यतरत्वाऽप्र
सिद्धिरिति चेत्र । तत्रापि तादात्म्यो नेतिभेदस्य साध्यतानिहापिताकिश्चित्तसम्बन्धानवाच्छित्रावच्छेदकतावान्नोतिभेदस्य च प्रसिद्धत्वात्। अथवा तादात्म्याऽवृत्तित्वे सित साध्यताघटकसम्बन्धाऽवृत्तियों धर्मः तच्छून्यत्वहृषस्याऽन्यतरत्वस्य प्रसिद्धः । अतएव तर्वः प्रन्थे विह्वतच्छून्यान्यतर्
जन्यो न स्यादिति द्विधित्युपि विह्वतच्छून्याऽन्यतरत्वं च वह्वयवृत्तिसत्तच्छून्याऽवृत्ति यत्तः
च्छून्यत्वमिति गदाधरभट्टाचार्येऽक्तम्।न च तथापि तादात्म्यावृत्तित्वविशिष्टसाध्यतावच्छे
दक्षम्बन्धावृत्तित्वाविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं लाघवात्तादात्म्याऽवृत्तित्वे एव कत्य्यते
इत्यप्रसिद्धितादवस्थ्यमिति वाच्यम् । नादाम्याऽवृत्तित्वे सिते साध्यताघटकसम्बन्धाऽवृत्ति
ययत्तत्तस्भावकृटवत्त्वविवक्षणेन दोषाभावादिति ।

लघुरवेन धूमत्वस्यैव हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगिताव च्लेदकत्यादिति। ननु अत्र हेतुसमानाधिकरणाऽन्यतरभेदप्रतियोगितावच्छेदकाऽन्यतरस्वे ताहशान्यतरसम्बन्धे नाऽन्यतरःवविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठस्याऽन्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणाभावस्य प्रतियोग गितावच्छेदकरवेन। इन्यतरत्वस्य पारिभाषिकावच्छेदकरवान्न तत्र। इतिव्याप्तिः । न चाइन्यतर्र्वं भेदप्रतियोगितावच्छेदकमेव न भवति लघुतया धूमत्वस्यैव तथात्वादिति वाच्यम् । गगना भावेऽन्यतरभेदस्य प्रत्ययप्रसङ्गात् । न चाऽन्यतर्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वाऽयोगोलकानुयो गिकत्वेतदुभयत्वापेक्षया धूमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिकत्वाऽयोगोलकाऽनुयोगिकत्वेतदुभयत्वस्य लघुत्वात्तादशान्यतरत्वावच्छित्रप्रतियोगिकत्वघटितोभयत्वावच्छित्राभावाऽप्रसिद्धाः अन्यतर त्वाविच्छन्नप्रतियोगितायाः लक्षणाऽघटकत्वेनाऽतिन्याप्तिः सुरदेवोते वाच्यम् । गगनाभावः प्रतियोगिकस्वरूपसम्बन्धस्य धुमःवाविच्छन्नप्रतियोगिकःवघटितोभयाभाववतः अन्यतरःवाः विच्छिन्नप्रतियोगिकत्वघिटतोभयत्वाविच्छन्नाभावाऽसत्त्वात् लघुनोऽपि धूमत्वाविच्छन्नप्रतिः योगिकत्वघटितोभयत्वस्य अन्यतर्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वघटितोभयत्वाविच्छन्नाभावप्रति । योगिताऽनवच्छेदकत्वादिति चेन्न । धूमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वप्रमेयत्वैतद्न्यतर्विशिष्टस्य षूमप्रतियोगिकसंयोगेन साध्यतायां वह्नचादिहेतावतिन्याप्तितात्पर्यात् , तादशान्यतरविशिष्टा भावीयप्रतियोगितावच्छेदकं लाघवाद्धूमत्वमेव ताहशान्यतराविशिष्ठस्य भेदाऽप्रसिद्धाःऽनितिः प्रसक्तत्वात् । न चैवंसति अन्यतरत्वस्याऽखण्डस्येति प्रन्थविरोध इति वाच्यम् । तेन

<sup>(</sup>१) नचायोगोलकानृत्तित्वःविच्छित्राभावमादाय नातित्र्यातिरिति वाच्यम् । आदिवदाहगनाभावसमवे-तान्यतरवान् अभावत्वादित्यादावित्र्यातिनियुणतरं विभावनीया ।

तस्यैव हेतुमान्नेष्ठामावप्रतियोगितावच्छेर्कस्य स्वविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठ-तादशसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिन्यधिकरणाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेर्कः त्वेन पारिभाषिकाऽवच्छेर्कत्वेनाऽतिन्याप्तिविरहादिति प्राहुः। तन्मन्द्म्। कपवान् घटत्वादित्यादावन्याप्तिप्रसङ्गात् । हेतुसमानाधिकरणाभावप्रति-योगिताधच्छेर्कं यद्रपत्वद्रन्यान्यतरत्वं तस्य तादशसम्बन्धेन कपत्ववि-

अन्यतरत्वस्याऽभावात्मकतयाऽभावस्य स्वरूपतोऽवच्छेदकत्वस्याऽऽविष्कृतत्वात् । तथा च गगनाभावमादायैवाऽत्र नातिव्याप्तिरिति भावः ।

केचित्तु साध्यतावरुछेदकसम्बन्धसामान्ये यादशप्रतियोगितावरुछेदकावरिछन्नप्रतियोगि-कत्वहेत्वधिकरणीभृतयार्दिकचिद्यक्खनुयोगिकत्वोभयाभावस्तादशप्रतियोगितावच्छेदकघर्मेऽन्य• तरसम्बन्धेन यद्धर्मविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठान्यतरसम्बन्धेन प्रातियोगिन्याधिकरणाऽभावप्रतियोग गितानवच्छेदकःत्वं वाच्यम् , अन्यथा धूमवान् वह्नेरित्यादौ धर्मान्तरावच्छित्रप्रतियोगिकःव-घटितोभयत्वमादायाऽतिव्याप्तिः स्यात् , एवंसति लाघवात्साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छित्र-प्रतियोगिताया एव यादशयादशत्वेन लक्षण निवेशनीयतया धूमगगनाभावान्यतरसाध्यकः <sup>व्यभिचारिण्यतिव्याप्त्यभिघानमपि सङ्गच्छते, अन्यतरभेदप्रातियोगिताया लक्षणाऽघटकत्वा-</sup> 🧖 त् । नतु तथाप्ययोगोलके संयोगेनाऽवृत्तेः संयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभावमादाः येव नातिव्याप्तिः, तथाहि हेतुमानिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकाऽयोगोलकाऽवृत्तित्वस्य तादा-तम्यसाध्यतावच्छेद्कान्यतरसम्बन्धेन यद्धर्माविशिष्टस्य सम्बन्धिनो ये धूमगणनाभावपर्वताः दयः तिन्निष्ठान्यतरसम्बन्धेन प्रातियोगिन्यधिकरणो नाऽयोगोलकाऽवृत्त्यभावः अयोगोलकावृ-तिह्रपतत्प्रतियोगिनो धूमगगनाभावपर्वतादिषु अन्यतरसम्बन्धेन सम्बन्धित्वात्, किन्त्वयो। गोलकसंयुक्तगगनायभाव एव तादशप्रतियोगिन्यधिकरणस्तःप्रतियोगितानवच्छेदकत्वार्, तः द्धर्मभिन्नत्वस्य साध्यतावच्छेदके सत्वान्नाति व्याप्तिरिति । मैवम् । विद्वमान् धूमादित्यादौ प-🌃 र्वतान्यत्वविशिष्टाभावमाद।याऽव्याप्तिवारणाय साध्यतावच्छेदकातिरिक्ताऽभावाऽनवच्छित्र-त्वस्य प्रतियोगितायां निवेशनीयतया अयोगोलकाऽवृत्त्यभावस्य लक्षणाऽघटकतया अभावा-न्तरस्य लक्षणघटकतयाऽतिव्याप्तिसङ्गतिरिति ।

परेतु धृमप्रतियोगिकसम्बन्धेन तादशान्यतरसाध्यकव्यभिचारिण्यतिव्याप्तिरिस्यत्रैव ता-स्पर्यादिति ।

केचित्तु समवेतगगनाभावान्यतरस्य समवायन साध्यत्वे व्याभिचारिण्यातिप्रसङ्गात्। तज्ञ सामान्याद्यवृत्तित्वाविच्छन्नाभावप्रतियोगितावच्छदकत्वस्य लाघवेन समवेतत्वे एव कल्पनादिति।

रूपवान् घटत्वादित्याद।वव्याप्तिप्रसङ्गादिति । अथ विक्रमान् धुमादित्यादि-प्रामिद्धस्थेल विशेषणतासंयोगसम्बन्धावच्छित्रसम्बन्धित्वधितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन त-रपवतान्यत्वविशिष्टाभावमादायाऽव्याप्तिसम्भवे तत्त्यागोऽनुचित इति चेत्र । साधनसमानााधे-करणाभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकाऽतिरिक्ताऽभावानवच्छित्रत्वेन विशेषणीयत्वात् । न च तथापि समानाधिकरण्यसम्बन्धेन गगनत्वविशिष्टद्रव्यत्वावच्छित्राभावमादाय बिह्मान् शिष्टसम्बन्धितिष्ठतादशसम्बन्धाविष्ठः प्रप्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रति-योगितानवच्छेदकत्वेन कपत्वस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकश्वात् । तथाहि तादात्म्यसमवायान्यतरसम्बन्धेन यदूपत्वाविशिष्टस्य सम्बन्धि कपं पृथि-च्यादिकं च तत्र तादात्म्यसमवायान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणो न कपत्वद्रव्यान्यतरत्वाविद्यन्नाभावः समवायेन कपे कपत्वास्यप्रतियोग्नाः तादान्म्येन च पृथिव्यादौ द्रव्यात्मकप्रतियोगिनः सम्बद्धत्वात्, कि-न्तु कपत्वाविशिष्टस्य तथाविधसम्बन्धिनिष्ठो यः पटाद्यभावः स पव ता-दशप्रतियोगिव्यधिकरण इति कपत्वद्रव्यान्यतरत्वे तत्प्रतियोगितानवच्छे-दकत्वभौव्यम्। न च हेतुसमानाधिकरणस्याऽभावस्यापि तादशान्यतरस-म्बन्धेन प्रतियोगिवयधिकरण्यस्य वक्तव्यत्वात्नैष दोषः। तथासित समवा-

धुमादित्यादाव्याप्तितादवस्थ्यामिति वाच्यम् । तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकर्रणस्य विशेषणतास्योगघीटतसमानाधिकरण्यसम्बन्धेन गगनत्वविशिष्ठद्रव्यत्वाविच्छन्नाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य साधनविश्वष्ठाभावीयतादशप्रतियोगितावच्छेदके सत्वेन विद्वत्वस्य पारिभाषिकाऽभच्छेदकत्वाभावादिति ।

केचित्त एकसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताविशिष्टस्य विष्यित्वाऽतिरिक्तसम्बन्धेनाऽधिकरण-त्वं न स्वीकियते इति मतेनेदम् । न च यद्धर्मविशिष्टसम्बन्धिनीत्यत्र तादात्म्यसम्बन्धेन सम्बन्ध्यप्रसिद्धा गुणान्यत्वविशिष्टसत्तात्वस्य तादात्म्येन सत्तात्वविशिष्टसम्बन्धिन सत्तादौ वर्तमानस्य ताह्रशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणगुणान्यत्वविशिष्टसत्ताभावस्य प्रति-योगितावच्छेदकरवेन सत्तात्वस्य पारिभाषिकावच्छेदकरवाभावेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धनि॰ वेशो व्यर्थ इति वाच्यम् । गगनाभावत्ववान् तद्यक्तित्वादित्यत्राऽव्याप्तेः, साधनसमाना-धिकर्णाभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य गगनाभावत्वत्वस्य तादात्म्यसम्बन्धेन साध्यतावच्छेदः कीभृतगगनाभावत्वत्वाविच्छन्नसम्बन्धिन गगनाभावत्वे वर्त्तमानस्य।ऽन्यतरसम्बन्धेन प्रतियो-गिन्यधिकरणाभावस्य प्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वेन गगनाभावत्वत्वस्य पारिभाषिकाऽवच्छे-दकत्वात् । अन्यतरसम्बन्धेन सम्बान्धित्वोपादाने च तादशान्यतरसम्बन्धेन गगनाभावत्वत्व-विशिष्टसम्बन्धिन गगनाभावे अन्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणगगनाभावस्वत्वाव-च्छित्राभावीयप्रतियोगितावच्छेदकःवस्य साधनविष्ठाभावीयताहराप्रतियोगितावच्छेदके स-त्वेन साध्यतावच्छेदके पारिभाषिकावच्छेदकत्वाभावात्राच्याप्तिरिति । एवं विशिष्टसतावान् जातेरित्यादावातिव्याप्त्यापात्तः, विशिष्टमत्तात्वविशिष्टस्य तादात्म्येन सम्बन्धित्वाऽप्रसिख्या यद्भेपदेन विशिष्टसत्तात्वस्य घर्तुमशक्यत्वेन धर्मान्तरस्यैव धर्त्तव्यतया तद्भिन्नत्वस्य साः भ्यतावच्छेदके सत्त्वादित्याहुः । तम्न समीचीनम् । सर्वत्राऽसम्भवापतेः, घटादिवृत्तिःववि-शिष्टद्रव्यत्वावच्छित्रस्य तादृशान्यतरसम्बन्धेन सम्बन्धित्वाऽप्रसिद्धा तादृशान्यतरसम्बन्धेन विद्वित्वविशिष्टसम्बन्धिनि पर्वतादौ तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणाभावान्तरप्र-तियोगितानववच्छेदकत्वस्य साधनसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदके घटादिश्रत्तित्ववि-शिष्टद्रव्यत्वे सत्वादिति ।

येन घटत्व(१)स्य प्रमेयस्य वा साध्यत्वे तादात्स्येन हेती घटत्वे प्रमेये वाः ऽतिप्रसङ्गादिति दिक्।

तथासतीति । नतु घटत्वस्य समवायेन धाव्यत्वे कम्बुप्रीवादिमस्वहेती सामानाधि-करण्यसम्बन्धेन तद्घटान्यत्वविशिष्टाभावामादायाऽव्याप्तिः । न च तद्वारणाय हेतुमित्रिष्ठामान् वप्रतियोगितायामवच्छेदकताद्वयानिह्मपितत्वं निवेदयामिति वाच्यम् । तथासित अन्यतरत्व-स्याऽखण्डोपाधित्वमते धूमगगनाभावान्यतराभावप्रतियोगितावच्छेदकताया धूमत्वगगनामान् वत्वाऽन्यतरत्वेतिक्रितयपर्याप्ततया तादशाभावस्य लक्षणाऽघटकत्वापत्तिति चन्न । साध्यतान् वच्छेदकाऽतिरिक्ताऽभावानविच्छन्नत्वस्य प्रतियोगितायां निवेशादिति ।

केचित् ज्ञानवान् आत्मत्वादित्वादौ समवायेन साध्यतायामन्थाप्तिः, तत्राऽऽत्मत्वादिसः मानाधिरकणतादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकं ज्ञानत्वज्ञानवदन्यतरत्वादि, तच्च तादशान्य-तरसम्बन्धेन ज्ञानत्वादिविशिष्टसम्बन्धेन ज्ञाने आत्मिन च वर्त्तते यस्तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणोऽभावस्तत्य्रतियोगितानवच्छेदकम्ब, ज्ञानादौ साध्यतावच्छेदकीमृतसः मवायेन आत्मादौ तादात्म्येन तादशान्यतरस्य सम्बद्धत्वेन तादशान्यतरत्वावच्छिन्नाभाव-स्य प्रतियोगिन्यधिकरणावाभावात् । न च मौलप्रतियोगिनवैधिकरण्यमपि उक्तान्यतरसम्बन्धेनेच वाच्यमिति तादशान्यतरत्वस्य तादशाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावान्नोक्तरी-त्याऽन्याप्तिरिति वाच्यम् । तथासिति धटवद् घटकपालान्यतरत्वादित्यादौ समवायेन साध्यतायामितिव्याप्तः, निरुक्तान्यतरत्वरूपदेतुमति घटे वर्तमानस्य समवायेन घटाभावस्य तादात्म्येन प्रतियोगिसमानाधिकरणतया लक्षणानन्तर्गतत्वादिति प्राहुः।

नतु ताह्यान्यतरीययत्सम्बन्धेन यः स्विविशिष्टसम्बन्धी तिन्नष्ठताह्यान्यतरीययत्संबन्धेन प्रतियोगिन्यधिक्करणोऽभावस्तत्प्रतियोगितावच्छेदकतत्कत्वविवक्षणादेव क्ष्पवान् घट-स्वीद्रियत्र नाव्याप्तिरिति चेन्न । सत्तावान् जातेरित्यादौ विशिष्टसत्ताभावमादाबाऽव्याप्तिप्रसङ्गत् , ताह्यान्यतरीयतादात्म्यसम्बन्धेन सत्तात्विशिष्टसम्बन्धिन सत्तादौ तादात्म्येन प्रतियोगिव्यधिकरणो न विशिष्टसत्ताभावः, अपि तु घटाद्यभाव एव तत्प्रतियोगितान-वच्छेदकत्वस्य साधनसमानाधिकरणविशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदके सत्त्वेन सत्तात्वस्य पारिभाषिकाऽवच्छेदकत्वात् । न च ताह्ययद्यत्सम्बन्धेन यो यो यद्धमंविशिष्ट एसम्बन्धी तत्तत्सम्बन्धेन तत्तिन्नप्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत-रक्त्वमर्थः, तथाच वीष्तान्तर्गतसमवायेन सत्तात्विशिष्टसंबन्धिन गुणादौ विशिष्टसत्ताःभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणतया तत्प्रतियोगितावचच्छेदकत्वस्य विशिष्टसत्तात्वेऽसत्त्वान्त सत्तात्वेदस्याऽवच्छेदकत्वात् सत्तात्वेदस्याधिद्वपा घटत्वविशिष्टसम्बन्धी यो यस्तिन्नप्रतियोगिक्यधिकरणाभावप्रतियोगितावचच्छेदकत्वाद् अप्रमानकालीनतत्तव्यक्तिते तत्तद्वच्छेदकत्वात् कालेष्यस्य प्रदान्यन्तियोगितावचच्छेदकत्वाद् अप्रमानकालीनतत्तव्यक्तिते तत्तद्वच्छेदकत्वात् कालेष्ठा घटवान् महाकालस्वादिरयत्राध्यक्षः । यदि चात्र स्वाऽवच्छेदकसम्बन्धविचिच्नस्वविच्छन्नस्ववः

<sup>(</sup>१) साध्यतावच्छेदफसम्बन्धेन प्रकृतसाध्याधिकरणस्वतादृशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकाव-च्छित्राधिकरणस्वोभयाभाववच्वेन प्रतियोगिवैयधिकरण्यतिवेशे तुन कोपि दोषः, किन्तु महागौरविमिति ध्येयस्।

सामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धिताविशिष्ठान्या याऽन्यतरसम्बन्धावाच्छिन्ना यद्धर्मावशिष्ठसम्बन्धिता तद्धिन्नष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकतत्कत्विमित्युक्तौ नैय दोष इति विभाव्यते, तदा धटान्यत्विशिष्ठप्रमेयवान् वाच्यत्वादित्यादावित्वयात्युक्तौ नैय दोष इति विभाव्यते, तदा धटान्यत्वविशिष्ठप्रमेयवान् वाच्यत्वादित्यादावित्वयातित्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकं लाघवाद् घटभेदत्वमेव, तथाच गगनाभावादिनिष्ठा
या साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नतादात्म्यसम्बन्धावाच्छिन्नसम्बन्धिता तस्या निरुक्तसम्बन्धेन
प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धिताविशिष्ठान्यत्वात् , तद्विन्नष्ठाभावप्रतियोगिताबच्छेदकप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धिताविशिष्ठान्यत्वात् , तद्विन्नष्ठाभावप्रतियोगिताबच्छेदकभेव घटभेदत्वमतो यद्धमैपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धर्तुमशक्यत्वादिति ध्येयम् । सामान्यधर्मावच्छिन्नाधिकरणत्वस्यैक्यमते तत्तद्यवस्यभावमादाय विद्वमान् धृमादित्यादावव्याप्तिश्चे
ति विभावनीयम्।

नच तथापि कालो घटवान् महाकालस्वादित्यादावन्याप्तिवारणायाऽत्रात्तिकिपिततादाः स्यसाध्यताघटकान्यतरसम्बन्धेन यः स्वविशिष्टसम्बन्धी तिन्निष्ठो यस्तादशान्यतरसम्बन्धेन प्रतियोगिन्यधिकरणोऽभावस्तरप्रतियोगितानवच्छेदकतरकस्विविक्षणान्नोक्तस्थलेऽच्याप्तिरिति वाच्यम् । शब्दवान् गगनस्वादित्यादै। शब्दत्वगगनान्यतराभावमादायाव्याप्तिस्तादशान्यतर् घटिततादशावच्छेदकभेदकूटस्य साधनविन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके सत्त्वात् । एवं सं योगेन द्रव्यसाध्यकद्रव्यत्वादिहेतौ आत्मान्यस्वविशिष्टद्रव्याभावमादायाव्याप्तिश्चेति ध्येयम् ।

न्तु स्वावच्छित्रप्रतियोगितानिकपितानुयोगितात्वसाध्यतावच्छेदकान्यतरसम्बन्धेन द्धर्मविशिष्टसम्बन्धिःवं प्रतियोगिवैयधिकरण्यं च प्राह्मम् , एवं चैतल्लक्षणपरित्यागो निर्युः 🚶 क्तिक इति चेत्र । यत्र पटत्वाविच्छन्नप्रतियोगितानिक्षिपतानुयोगिकत्वघटत्वाविच्छन्नप्रतियो गिकस्ववृत्तिवाच्यत्ववत्व-घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितानि कपितान्योगितान्योगिकत्व स्ववृत्तिवाः च्यत्ववत्वएतदन्यत्रसम्बन्धेन घटस्य साध्यता घटत्वाविच्छत्रप्रतियोगितानिकापितान्योगि-तापटरवावच्छित्रप्रतियोगितानिकपितानुयोगितान्यतरखस्य हेतुता तत्राऽव्याप्तिः, तत्र हेत्र-मिन्नप्रस्य पटरवाविच्छन्नप्रतियोगितानिरूपितानुयोगितायां प्रातियोगिव्यधिकरणस्य प्रतियोग तावच्छेदके पटावे साध्यतावच्छेदकविशिष्टसम्बन्धिन ष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वसः त्वात . साध्यतावच्छेदकताविशिष्टसम्बन्धिन षटत्वावाच्छन्नप्रातियोगितानिहापितानयोगितान यां पटत्वस्य स्वानवाच्छन्न प्रातियोगितानिह्नापितान्योगितात्वसम्बन्धेन तद्विशिष्ठसम्बन्धिनि घटत्वावच्छित्रप्रतियोगितानिकपितानुयोगितायां साध्यताव उछेदकान्यत (घटकघटत्वावच्छि-षप्रतियोगितानिरूपितानुयोगितानुयोगिकस्ववृत्तिवाच्यस्व वत्तासम्बन्धेन पटस्वावच्छित्रस्य स त्वात्तदविच्छन्नाभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणस्वविरहात् , तथाचोक्तान्यतरीयययस्यम्बन्धेन विशिष्टसम्बन्धित्वं प्रतियोगिवैयधिकरण्यं वाच्यम् , तथाच न दोषः । अस्यानुगमस्तु स्वान विच्छित्रप्रतियोगितानिक्वितानुयोगितात्वभेदसाध्यतावच्छेद कसम्बन्धभेदौ तद्भेदाविच्छन्न-प्रतियोगिताकभेदीयप्रतियोगितानि इपितपरम्परीयभेदनि छावच्छेपकतानि इपितावच्छित्रत्वसः बन्धावच्छिन्नावच्छेदकतावद्धर्मावच्छिन्नसंसर्गतानिक्षितयद्धमीवच्छिन्ननिक्षकतानिक्षितः सम्बन्धितावदन्यस्वं हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदके विवक्षितम् , सम्बन्धितावत्ता च स्ववृत्त्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसम्बन्धेन, अभावे स्ववृत्तित्वं च स्वनिक्रितिप्रतियोगि तावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धितात्वावच्छिन्नावच्छेदकताकभेदवत्वसम्बन्धेन, सम्बान्धतात्वा-

अत एव सत्तावान् जातेरित्यादौ जातिमन्निष्टाभावप्रतियोगितावच्छेद्कगु -णान्यस्वविशिष्टसत्तात्वतुरुयवृत्तिकत्वेऽपि सत्तात्वस्य न क्षतिः ।

अत एवेति । वस्तुतस्यित्यादिकल्पस्याऽऽद्दतत्वादेवेत्यर्थः । यथाश्रुत-

विच्छिन्नावच्छेदकता च स्वावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नत्व-स्वसामानाधिकरण्याभयसम्बन्धेन, संसर्गघटकस्विनिक्षितप्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रसम्बन्धिता च उक्तभेद्रीयप्रतियोगिता-निरूपितपरम्परीयभेदनिष्ठाबच्छेदकतानिरूपितावच्छित्रत्वसम्बन्धावच्छित्रावच्छेदकतावदः मीविच्छिन्नसंसर्गतानिरूपिता । अथवा साध्यतावच्छेदकसंसर्गतावच्छेदकधर्मनिष्ठावच्छेदक-ताभिन्ना स्वाविच्छन्नप्रीतयोगितानिरूपितानुयोगिस्वत्वानेष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकस्यानिरू-पिता या संसर्गता तादशसंसर्गतानिक्षितयद्धर्माविच्छन्नसम्बन्धितावदन्यत्वं हेतुमन्निष्ठामाः चप्रतियोगिताषच्छेदके विवक्षितम् , सम्बन्धितावत्ता च उक्तसम्बन्धेन, सम्बन्धपटकसः म्बन्धिता च साध्यतावच्छेद्कसंसर्गतावच्छेदकथर्मनिष्ठावच्छेदकताभिन्ना स्वावच्छिनप्रति-योगितानिरूपितानुयोगितानुयोगित्वस्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेद्कस्वानिरूपितसंसर्गतानि-रूपिता प्राह्मा इति न कुत्रापि दोष इति वाच्यम् । संयोगेन यत्र प्रमेयस्य साध्यता दाच्य-रवस्य हेतुता तत्र व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिः, तत्र साध्यामावप्रतियोगितावच्छेद्करवं लाघ-वाह्रव्यत्वे कल्पनीयम्, तथाच हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कद्रव्यत्वे प्रमेयत्वविशिष्ट-सम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसत्वात् , तथाहि स्वावच्छित्रप्रतियोगितानिह्नपिता-नुयोगितार्वंसम्बन्धेन प्रमेयत्वविशिष्टसम्बन्धिन प्रसेयत्वाविच्छनप्रतियोगितानिद्धिपतातुः शोगितायामुक्तसम्बन्धेन द्रव्यत्वस्याऽसत्वात् द्रव्याभावस्य प्रतियोगिव्यधिकरणत्वादिति यद्धमेपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धर्तुमशक्यत्वाद् द्रव्यत्वादिकमेव धर्तव्यम् । केविनु सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन घटभेदविशिष्टस्य स्वक्ष्पेण यत्र साध्यता बाच्यत्वस्य हेतुता तप्रातिव्याप्तिः, तत्र साध्याभावप्रतियोगितावच्छेदकरवं लाघवाद् धटभेदरवे कल्पनीयम् तस्य साध्यतावच्छेदक्विशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवात्, घटभेदवैशिष्ट्या॰ विच्छिन्नप्रतियोगितानिह्मपितानुयोगितायो स्वाविच्छन्नप्रतियोगितानिह्मपितानुयोगितास्वसम्ब न्धन घटभेदत्वस्यासत्त्वात् । एतेन विषायतासम्बन्धसाध्यतावच्छेदकान्यतर्शययदासम्बन्धेन पारिसाषिकावच्छेदकत्वेनाभिमतधर्मावीशिष्टसम्बन्धित्वं प्रतियोगिवैयधिकरण्यं च वाच्यामि त्यपि निरस्तम् । न च तथापि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नस्वावच्छिन्नप्रतियोगितानि-्रह्मितानुयोगितात्वसाध्यतावच्छेदकान्यतर्ययययःसम्बन्धेन यद्यमीवीशष्टसम्बन्धिः प्रतियोन गिवैयाधिकरण्यं च विवक्षणीयम् , उक्तव्यभिचारिद्वये ताहशप्रतियोगित्वाप्रसिद्धेव नातिव्या-विरिति वाच्यम् । बुत्त्यनियामकसम्बन्धस्य प्रातियोगितानवच्छेद्कत्वेन एतन्मते स्वामि॰ ्रवसम्बन्धन धनादेः साध्यतायामन्याप्तिरतः प्रातियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाव-िच्छन्नत्वानिवेशे एव तात्पर्यम् , तन्निवेशे गुरुधमंसाध्यकव्यभिचारिद्वयेऽतिव्याप्तितादवः स्थ्यामिति ध्येयम् ।

> प्रतियोगितावच्छेदकाऽनितिरिक्तवृत्तित्वमित्यत्राऽरुचि प्रकाशयित दीधितौ अतएवे १३ अ० नि०

The same of the sa

स्याऽवच्छेदकाऽनतिरिक्तिवृक्तित्वस्यादरे तु सत्तावान् जातेरित्यादावव्याः प्तिः स्यादेवेति भावः।

जातिमन्निष्ठाभावप्रतियोगितायां सत्तात्वः ऽन्यूनवृत्तिविशिष्टसत्तात्वाः वन्छद्यत्वसम्बायसम्बन्धावन्छेद्यत्वोभयसन्त्वाद् अवन्छेद्यताघदितछः

ति । ''तुल्यवृत्तिकः त्वेपी''त्यत्राऽपिरभ्युपगमे, तेन द्वित्वादिवद् विशिष्टधर्मस्याऽपि विशेष्यः विशेषणसम्बन्धेषु पर्याप्तत्वस्वीकारे सत्तात्वस्य विशेष्यमात्रपर्याप्ततया विशिष्टसत्तात्वस्य विश होष्यविशेषणसम्बन्धेषु पर्याप्ततया विशिष्टसत्तात्त्वे निरुक्तइपसत्तात्वपर्याप्त्यधिकर्णपर्याप्तवृत्तिः कस्वाभावेनाऽनतिरिक्तवृत्तित्वकल्पेऽपि सत्तावात् जातेरित्यत्र नाऽव्याप्तिरिति सूचितम् । इदः मत्रावधेयम् । गुणान्यत्वविशिष्टसत्तावानितिप्रतीतौ विशेष्यविशेषणसम्बन्धानां सत्तागुणभे-दसामानाधिकरण्यादीनां विशेष्यविशेषणभावापन्नानां मुख्यविशेष्ये प्रकारत्वम् , विशेष्यविशे षणसम्बन्धवृत्तीनां सत्तात्त्वगुणभेदत्वसामानाधिकरण्यत्वादीनां परस्परविद्याविशेषणभावादः न्नानां तदनापन्नानां वा प्रकारतावच्छेदकःवं, तादशगुणान्यःवादित्रितयवानित्यादिप्रतीतौ च विशेषणभावानापन्नानामेव त्रयाणां विशेष्यं प्रकारत्वं त्रित्वं धर्मितावच्छेदकं गुणभेदत्वादिकं च प्रकारतावच्छेदकम् । न च तद्विशिष्टधर्मप्रकारकप्रतीतौ मुख्यविशेष्ये तद्विशेषणादेः प्रकार-त्वे मानाभाव इति वाच्यम् । तथासित तिद्विशेषणादिसम्बन्धस्य तत्र वाधवुद्धौ तत्र तिद्विशि ष्ट्रधर्मप्रकारकप्रतीत्यापत्तः । न चेष्टापत्तिः, अनुभविषरोधात् । अत एवोक्तं दीधितिकृता "सा-ध्यसामानाधिकरण्यविशिष्टपक्षधर्मत्वन्तु पक्षे साध्यप्रहं विना दुर्ग्रहमि"ति । अत एवेदं नीः लाभाववदितिधीदशायां नेदं नीलघटवदिति शाब्दधीः, अन्यथा नीलस्य घटे एव प्रकारत-या तादशिषयो दुर्वारखात् । तद्विशेषणसंदेहादेस्तद्विशिष्ट्युद्धौ स्तातन्त्र्येण प्रातिबन्धकत्वकः हपने च गौरवम्, मम बल्लप्रतिबन्धकतयैवोपपत्तेरिति।

अत्रेदं तरवम् । हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्विशिष्टसम्बन्धिनिः

ष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं ति कं यत्साध्यतावच्छेदकमिति कत्ये विशिष्टस्यादनिरिक्तः

रवमते बिह्मान् धुमादित्यादावच्याप्तिः, महानसीयविह्नत्वस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्या विद्व
रवे तद्भेदाभावात् । न चाऽवच्छेदकत्वं व्यासज्यवृत्तीति "स्वह्नप्रसम्बन्धह्नपाऽ'वच्छेदकः

रवावच्छित्रभेदो बिह्नते वर्त्तत एवेति वाच्यम् । "स्वंह्नप्रसम्बन्धह्नपाऽवच्छेदकत्वावच्छित्र
भिन्नत्वेन साध्यतावच्छेदकत्यात्र न प्रवेशः, किन्तु पारिभाषिकावच्छेदकाभिन्नत्वेनेव, तथावः

स्वह्मप्रह्मावच्छेदकत्वावच्छित्रभेद्रानिवेशे एव तादृशावच्छेदकत्वस्य व्यासज्यवृत्तितयोक्तरित्याः

दन्धाप्तिवारणं सम्भवति, तदेव न, प्रकृते तु पारिभाषिकावच्छेदकत्वस्याऽव्यासज्यवृत्तितयाः

तत्तद्यक्तित्वपर्यवसानेन तत्तद्यक्तित्ववच्छित्रभेदस्यैव निवेशेन बह्नित्वे महानसीयबद्धित्ववः

क्रित्वावच्छित्रभेदाभावेनाऽव्याप्तेदुर्वारत्वात्, अतः तिद्भन्तत्वमपहाय तद्घाटतं यत्साध्यताः

वच्छेदकमिति वक्तव्यम् । तद्घटितत्वं च तद्विषयकप्रतितिविषयत्वम्, भवति च बिह्निः

महानसीयविह्नत्वविषयकप्रतितिविषयः । ताद्द्यपारिभाषिकाऽवच्छेदकता येन ह्रनेण तेन

ह्रपेण तद्विषयकत्वं वाच्यम् , अन्यथा बह्नित्वविषयकप्रतितिविद्वित्वाऽभिन्नमहानसीयविह्नित्वाः

विषयकत्वेन विद्वते महानधीयविद्वत्वविषयकप्रतितिविषयत्वस्याऽनिवाद्वादिति ।

#### एवं स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठासावप्रतियोगितानवच्छेदकावच्छेद्यस्वं बोध्यम् ।

क्षणस्याऽपि प्रागुक्तस्य सत्तावान् जातेरित्यादावन्याप्तिरतस्तद्पि परि-क्रिरोति एनिति। स्वं-साध्यतावच्छेर्द्धम् । अत्र स्ववेशिष्ट्यं साध्य-तावच्छेर्द्धताघटकसम्बन्धेनैव वाच्यम्, तेन धूमत्वादीनां कालिकादिस-स्वन्धेन धूमत्वादिविशिष्टस्य वन्ह्यादेः संयोगिनि वर्त्तमा(१)नस्याऽमाव-स्य प्रतियोगितावच्छेर्द्धत्वेऽपि धूमवान् वहेरित्यादी नातिव्याप्तिः। स्व-विशिष्टस्य सम्बन्धित्वं साध्यतावच्छेर्द्धसम्बन्धेन वोध्यम् । तेन धूम-त्वाद्यवच्छित्रप्रतियोगितायां कालिकादिसम्बन्धेन यद्धूमत्वविशिष्टस्य स-स्वन्धि तन्निष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेर्द्धावच्छेद्यत्वंवरहेऽपि धूमवान् व-हेरित्यादी नाति(२)व्याप्तिः । न च सामान्यतो धूमसम्बन्धिनि संयोगेन सर्वस्यवाऽभावसत्त्वाद् धूमविष्ठप्रसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितानव-च्छेर्(३)काऽप्रसिद्धा कथमतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । गोत्वत्वघटाभावत्वा-

पूर्वलक्षणयोः स्वशन्दस्य पारिभाविकावच्छेद्कपरतया अत्र तत्पर्वशङ्कानिरासार्य-माह स्वं साध्यतावच्छेद्कामिति । इत्थं च तादशप्रतियोगितासामान्ये यद्विशष्ट-सम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकावच्छेद्यत्वयत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वोभयाभावस्तेन धर्मे-ण तेन सम्बन्धेन व्यापकत्वं वोध्यम् । विशिष्टसत्तावान् जातेरित्यादौ विशिष्टसत्तात्वाश्रयोभृता या सत्ता तत्सम्बन्धी यो गुणादिस्तिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं सत्तात्वादिकमेव, जाति-समानाधिकरणविशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितासामान्ये सत्तात्वावच्छेद्यत्वाभावसत्तादतिक्याप्तिर-तः स्वविशिष्टेति ।

प्रतियोगितावच्छेद्कत्वेपीति । यत्प्रतियोगितानवच्छेदकं द्रव्यत्वं तदवच्छेद्यत्वाः भावस्य विद्यमिष्ठशभावप्रतियोगितायां सत्वेपीति भावः । तेन सम्बन्धितायां साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धावच्छित्रत्वनिवेशेन । नन्वत्र विषयितया बिह्नेपाध्यकतज्ज्ञानत्वहेतावव्याप्तिसम्भवे । इतिव्याप्तिसम्भवे । स्वत्याप्तिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्बन्धे । स्वत्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्बन्धे । स्वत्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्बन्धे । स्वत्यापतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्यतिसम्भवे । स्वत्यापतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसमम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम्यतिसम

<sup>(</sup>१) अन्नेदं बोध्यम् । निरुक्तोभयानवच्छेयप्रतियोगितावच्छेदकं बह्नचादिनिष्ठतद्वाक्तिःवमःदाय तच्चा क्तिःवविशिष्टवह्निःवस्य बह्निःवानतिरिक्तया ग्रुद्धविह्निःवस्यापि परिभाषिकावच्छेदकःवामिति तद्वःरणाय तद्धर्भवच्छित्रविशेष्यतान्यविशेष्यतावच्छेदकःवं सःध्यतावच्छेदके विशेषणं देयमिति पारिभाषिकावच्छेदकचदितन्याप्तिलक्षणे प्रतियोगिता न निरुक्तोभयानवच्छेपत्वेन विशेषणीया प्रयोजनाभावादिति । तथाचेदानी

धूमस्वविशिष्टकंयोगिति वर्तमानप्रतियोगिन्याधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छेदकद्वन्यस्वावच्छेयस्वाभावादिति व्याप्त्यभावो बोध्यः ।

<sup>(</sup>२) नतु विश्वयितासम्बन्धेन बहिसाध्यकसद्धेनावव्यातिः, समबायेन बहिन्बविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठा-भारीयविश्वयतासम्बन्धवन्छित्रपतियोगितावच्छेदकत्वस्य पदार्थमात्रे सत्त्वादिति कथमातिव्यातिदानं संदर्भ-ग्रुद्धिमिति चेत्र । अवयवर्षये तादास्म्यातिरिक्तवृत्त्यीनयामकसम्बन्धेन व्याप्यव्यापकभावानभ्युपगमादिति भट्टाचा रेणोक्तं तन्मताभिष्ठायेणोक्तत्वादिति ध्येयम् ।

<sup>(</sup>२) इदन्तु प्रतियोगिन्यधिकरणानिवेशााभिप्रायेण, किंवा खण्डशः प्रतियोगिन्यधिकरणाभिप्रायेण, अन्ययाबच्छेदकत्वस्य ज्ञानत्वे सौलभ्यात संयोगेन तस्याधिकरणाप्रतिद्धेरिति भावः।

देरेव तत्प्रसिद्धेः। संयोगसम्बन्धाविक्कन्नगोत्वाद्यभावप्रतियोगिताया ला घवेन गवेतराऽसमवेतत्वा(१)दिभिरवच्छेदात्। न चैवमिप तदवच्छेद्यः त्वाऽप्रसिद्धेव नातिब्याप्तिः, गोत्वादिभेदप्रतियोगितायां तत्लौलभ्यात्। निह्न सापि गवेतराऽसमवेतत्वमात्राऽविच्छन्ना, गोरूपादौ गोत्वभेदाऽसः स्वप्रसङ्गात्। यदि च गोत्वत्वावच्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावच्छेद्यत्वोभयत्वाः विच्छन्नाभावाऽप्रसिद्धेव नातिब्याप्तिः, गवतेराऽसमवेतत्वाद्यवच्छेद्यत्वमाः त्रघटितताहशोभयत्वस्यैवलघुत्वेन प्रतियोगितावच्छेद्रकत्वादिति विभाव्यते, तदोक्तरीत्या विद्वान् धृमादित्यादावव्याप्तित्रारणार्थमेव साध्यतावच्छेः दकसम्बन्धेन स्वविशिष्टस्य सम्बन्धित्वं निवेदयम्।

दृश्यं च निरुक्तप्रतियोग्यनधिकरणहेतुमिष्ठिष्ठाभावप्रतियोगितासामान्ये प्रव साध्यविष्ठप्रभावीयसंयोगसम्बन्धाविछ्नप्रप्रतियोगितानवच्छेदक्षिभूः तगोत्वत्वावच्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावच्छेद्यत्वोभयत्वाविछ्नाभावसस्वाद् धूमवान् वहोरित्यत्रेवाऽतिच्याप्तिः, गुरुतयोक्तक्रमेण तादशोभयत्वाविछ्नः ध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छन्नभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वस्याऽप्रसिद्धिरिति चेन्न। ता दात्म्यातिरिक्तवृत्यनियामकसम्बन्धेन व्याप्यव्यापकभावाऽनङ्गीकारानाव्याप्तिरतोऽतिव्याप्यः चुधावनिमिति ध्येयम्। गोत्वभेदाऽसस्वप्रसङ्गादिति । अतएव प्रमेयधूमत्वमुपेक्षिः तम्, तद्वचिछ्नत्वस्य भेदीयप्रतियोगितायामप्यसत्त्वात् । न च घटाभावत्वदिरिप संयोगः सम्बन्धाविछ्नन्नधानाभावप्रतियोगितावामप्यसत्त्वात् । न च घटाभावत्वदेरिप संयोगः सम्बन्धाविछ्नन्नधानाभावप्रतियोगितावाचछेदकत्वमस्ययेवेति वाच्यम् । घटाभावत्य संयागदः व्यस्य घटाभावादिप्रतियोगिताऽतिप्रसक्तवेन कथमवच्छेदकत्वमिति वाच्यम् । संयोगवाऽनाः वाभावस्य घटाभावादेरभावसमन्यत्येन।ऽभावमात्रस्येवः संयोगाविच्छन्नघटाभावाभावप्रतिः योगिताश्रयत्वेन।तिप्रसक्तयभावादिति ।

उद्युत्वेन प्रतियोगितावच्छेद्दकत्वादितीति । ननु यथा संयोगेन गवेतराम्रमवेताभावीयप्रीतयोगितायां गोत्वत्वावच्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावच्छित्रत्वोभयं नास्तीति प्रतीनिर्जायते तद्भत् संयोगेन गोत्वाभावीयप्रतियोगितायां गोत्वत्वावच्छित्रत्वाधिकात्वयि कथं गवेतराऽसमवेति प्रतीनिर्जायते तद्भत् संयोगेन गोत्वाभावीयप्रतियोगितायां गोत्वत्वावच्छित्रत्वाद्यवच्छित्राभयाभावाऽसत्वात् कथं गवेतराऽसमवेतित्वावच्छेद्यत्वचिटितोभयत्वस्याऽतिप्रसङ्गाद्यनापादकत्वम्, तथाचाऽतिप्रसंगाद्यनापादकत्वविरहेण कथमतिव्याप्तिरुपेक्षिता । न च गवेतरासमवेतत्विनष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेद्कत्वसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नत्वोभयत्वापेक्षया उक्तोभयत्वस्य गुरुत्वेन प्रतियोगितावच्छेद्कत्वात् तत्रैव जगन्दिश्चात्वपर्यादिति वाच्यम् । तथासित गवेतरासमवेतत्वपर्यन्तानुधावनस्य वैयर्थ्यापत्तेः भेदत्विक्षिपकात्वसंयोगसम्बन्धावच्छित्रत्वोभयत्वस्यैव लाघवेन तथात्वीचित्यात् अतएव तादशतात्वः र्यक्षे नायं प्रन्थः ।

<sup>(</sup>१) गोत्वस्विषेचया गवेतरासमवेतत्वस्य घटाभावत्वापेचया अभावत्वस्य गोत्वघटानावत्वयोरभाव-प्रतियोगितावुच्छेदकत्वेन लाघवादिति विषयविभागः।

स्वाभावाऽप्रसिद्धा विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिर्वा स्यादतः प्रतियोग्यसः स्वान्धित्वेनाऽपि स्वविशिष्टसम्बन्धी विशेषणीयः । तद्र्षेश्च प्रतियोगिताः वच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाऽसम्बन्धित्वम् , तेन सः स्वन्धसामान्येन यत्प्रतियोगितावच्छेदकाविच्छन्नाऽसम्बन्धी विह्नत्वविशिः धसम्बन्धी पर्वतादिस्तिन्नष्ठस्य प्रत्यप्रवेत्पन्नकर्मात्यन्तामावस्य प्रतियोगितावच्छेद्यत्वस्योगसम्बन्धावच्छेद्यत्व-

केचित्तु संयोगन गोत्वाभावप्रतियोगितावच्छेद्कं न गवेतरासमवेतत्वमात्रम् , भूतले सं-योगन गोत्वं नास्तीति प्रतीत्यनुद्यापत्तः तत्र गवेतरासमवेतस्य गगनपरमाण्यादेः सत्यात् , किन्तु निखिलगोसमवेतत्वे सित गवेतरासमवेतत्वमेष्य संयोगन गोत्वाभावीयप्रतियोगितावः च्छेद्कम्, तथाच गवेतरासमवेतत्वमात्रावचिल्रकत्वचाटितोभयत्वस्येवातिप्रसङ्गाद्यनापाद्कत्वम्, संयोगन गोत्वाभावीयप्रतियोगितायां गवेतराद्रसमवेतत्वमात्रावच्छित्रत्वदादितोभगामावस्य सत्त्वात् । न च गवेतरासमवेताभावीयप्रतियोगितायां गोत्वत्वायच्छित्रत्वदायेगाप्रम्बन्याव -च्छित्रत्वोभयाभावस्य सत्त्वात् तत्र च गवेतरासमवेतत्वावचिल्रत्वव्यादितोभयाभावस्यादम् द्वात्कथमतिप्रसङ्गाद्यनापादकत्विमित्तं वाच्यम् । संयोगन गवेतरासमवेताभावप्रतियोगिताव-च्छेदकत्वं लाघवादवृत्तित्वे कल्पनीयम् , तथाच संयोगन गवेतरासमवेताभावीयप्रतियोगिताव-

नन्वत्र संयोगेन गवेतरासमंवताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमपि लाघवेन द्रव्यत्वे कराः श्यितुं शक्यते, तथाच धूमत्विविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगिनावच्छेदकत्वस्य गवेतरास-सवेतत्वसत्तेन तदवच्छेद्यत्वघितोभयाभावस्य धूमाभावीयप्रतियोगिनायां सत्वाद् धूम-वान् वहेरित्यादाविव्याप्तयसम्भवाद् विह्नान्, धूमाधित्यादावव्याप्तिदानमनुचितिनिति चत्र । यावत्त्विवेशेषणं दत्वाऽतिव्याप्तिवारणात् तदैवाव्याप्तिदाने जगदीशतात्पर्यात् । यावत्वघितेषणं दत्वाऽतिव्याप्तिवारणात् तदैवाव्याप्तिदाने जगदीशतात्पर्यात् । यावत्वघितलक्षणन्तु यद्धमिविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदका ये ये धर्माः प्रत्येकं तत्तद्धमीविच्छत्रत्वघित्रोभयाभावस्य निवेशः । अनुगमस्तु यद्धमिविशिष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाविच्छत्रत्वाविच्छत्त्रत्वाविच्छत्तत्वाविच्छत्तत्वाविच्छत्तत्वाविच्छत्तत्वाविच्छत्तत्वाविच्छत्तत्वावावच्छेदकत्वाविच्छत्तत्वाम्यम् , व्यापकता च स्वावच्छेदवस्यकालीनसाध्यताव च्छेदक सम्बन्धाविच्छत्तत्वोभयाभाववत्तासम्बन्धेन, तथाच गोत्वत्वघटाभावत्वगतक्रुटत्वाव-च्छेदक सम्बन्धाविच्छत्तत्वोभयाभाववत्तावसम्बन्धेन, तथाच गोत्वत्वघटाभावत्वगतक्रुटत्वाव-च्छेदेन धृमविष्ठाभावप्रतियोगितात्वव्यापकताविदहात्व तत्रातिव्याप्तिरतोऽच्याप्त्यनुष्ठावनम् । चवंवरीत्या निवेशे साध्यतावच्छेदकसम्बन्धिनिवेशेष्ट्यव्याप्तितादवस्यम् , उक्तक्रुटत्वाव-च्छेदेन हेतुमिन्नप्राभावप्रतियोगितात्वव्यापकताविरहादिति वाच्यम् । सिद्धान्तेऽतिव्याप्तरभावेन त्वहेत्वशाभावप्तत्वयोगितात्वव्यापकताविदहादिति वाच्यम् । सिद्धान्तेऽतिव्याप्तरभावेन ताह्यस्ववेशः।

नन्वेवंसित असम्भवसम्भवेऽव्याप्तिदानमनुःचितम्, तथाहि केवलान्वयिस्थलेऽपि यः रिकिञ्चित्सम्बन्धेन वाच्यत्वत्वविशिष्टसम्बन्धितिष्ठस्वरूपसम्बन्धाविच्छन्तप्रतियोगिताकाभाव-प्रतियोगितानवच्छेद्कत्वाविच्छन्नानुयोगिताकपर्याप्तिप्रतियोगिवाच्यत्वत्वगोत्वत्वादिवृत्तिक्रूटः त्वावच्छेदेन हेतुमिन्निष्टाभावप्रतियोगितात्वव्यापकताविरहादिति चेन्न। उक्तक्रूटत्वे सामान्यतो योश्च साधनविष्ठशासवप्रतियोशितायां सत्त्वेऽपि विद्धमान् धूमादित्यादी नाऽन्याप्तः। नवा प्रतियोश्यसम्बन्धिमाध्यविष्ठशासावप्रतियोगितानवढछेदकीभूतिविद्याष्टसत्तात्वावच्छेद्यत्वसमवायसम्बन्धावच्छेद्यत्वयोः साः
धनविष्ठशाभावप्रतियोगितायां सत्त्वेऽपि सत्तावान् जातेरित्यादावच्याप्तिः
प्रसङ्गः। प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यसम्बन्धी यः साध्यताः
बच्छेदकाविच्छन्नसम्बन्धी तिष्ठशाभावप्रतियोगितानवच्छेदकं न घटामाः
बत्वतोत्वत्वादिकम्, तस्यापि साध्यवान्नष्ठित्रयोगितानवच्छेदकं न घटामाः
बत्वतोत्वत्वादिकम्, तस्यापि साध्यवान्नष्ठित्रयोगितावावच्छेदकं विषयित्वप्रतियोगितावावच्छेदकः
विषयित्वप्रतियोगिताविरित्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावप्रतियोगिनावच्छेदकःवच्याः
प्रस्वं निवेशनीयम्, तथाच केवलान्वयिस्थलं वाच्यत्वत्वगोत्वत्वादिवृत्तिक्रुटत्वस्य व्याप्यः
विवरहेण लक्षणाघटकत्वात्, किन्तु वाच्यत्वत्वज्ञयत्वत्वादिवृत्तिक्रुटत्वस्य लक्षणाघटकत्वात्,

द्यस्व निवेशनीयम्, तथाच केवलान्वायस्थलं वाच्यस्वस्वगारवस्वादिग्रत्तिक्रूटस्वस्य व्याप्यः स्विद्देण लक्षणाघटकस्वात्, किन्तु वाच्यस्वस्वग्रयस्वादिग्रतिक्रूटस्वस्य लक्षणाघटकस्वम्, तथाच क्वलान्वयस्यस्वग्रयस्वायिग्रतिक्र्यस्वस्य लक्षणाघटकस्वम्, तथाद्यक्षक्र्यस्वविद्याद्वः । तन्न, प्रमेयः वान् वाच्यस्वादिखादौ तादास्म्येन साध्यंतायां प्रमेयस्वविशिष्टसम्बान्धानष्ठाभावप्रतियोगिताः ववच्छेद्वस्वाविद्युत्रस्वायां त्रात्रस्यस्य स्वाद्यगत्रक्रस्वाविद्युत्रस्वाविद्याद्वर्यापकताविद्यात् , तथाहि प्रमेयस्वाविद्यावच्छेदेन हेतुमः विद्यात्रस्यामावस्य केवलान्वयितया प्रमेयस्वावच्छेद्यतावृत्तिताद्यस्यवच्छेद्यतावृत्त्युभयः त्वस्यैव लाववेतः प्रात्योगितावच्छेद्वस्ताद्वाक्षात्रस्य सम्बन्धावः विद्यत्व लाववेतः प्रात्योगितावच्छेद्वस्ताव्याक्षात्रिक्रीः व्यात् । अन्त्रदं समाधानम् । आस्मगगनान्यतरस्य तादास्म्येन साध्यतायां सद्धेतो लक्षः णगमनसम्भवात् । न चात्रापि अनवच्छेद्वप्रप्रमेयस्ववाच्यस्वादीनामवच्छेद्वस्त्वेन पूर्वोक्ताव्याः वितादवस्थ्यमिति वाच्यम् । अभावप्रतियोगितावच्छेद्वस्वविशेषणप्रक्षेपेण तथाविधान्यतस्वस्येव तथास्वेन लक्षणगमनसम्भवादिति । सिद्धान्तेत त्र तेत्र विवादिक्ष्यं प्रयोजनविद्येणैवरित्या वर्णनेऽभ्याप्तः सभवति नाऽसंभव इति दिक् ।

इदानी सिद्धान्ते एतत्कले विचारः । विद्वमान् धूमादित्यादौ विद्वित्वविशिष्टसम्बन्धिः निष्ठमहानसीयविद्वयमावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वस्य महानसीयवे विद्वत्वे च सत्त्वेनाऽव्यानित्ता यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठप्रतियोगिव्यधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेद्कतास्वाविष्ठिः जप्रतियोगिताकपर्यापयनुयोगितानवच्छेद्द्वताक्त्वसाः जप्रतियोगिताकपर्यापयनुयोगितानवच्छेद्द्वताक्त्वसाः च्यतावच्छेद्द्वसंवन्धाविद्यक्रत्वोभयाभावस्य निवेशः कार्यः । यदि चैकत्वपर्याप्तिनाङ्गीक्रियते, तदा यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्कतदितरोभयानविद्यक्षः कार्यः । हेतुमिष्ठिष्ठाभावीयप्रतियोगितायामिष् तस्यैव निवेशः कार्यः । हेतुमिष्ठष्ठाभावीयप्रतियोगितायामिष् तस्यैव निवेशः कार्यः इति ।

अथवा यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितायां धर्मविशिष्टान्यत्विनेवशः कार्य इति हेतुसमानाधिकरणाभावीयप्रतियोगितायामिष तस्यैव निवेशः । विद्विभूमोभयवानः बह्विरित्यादौ धूमाभावमादाय महानसीयविद्विभिन्नविद्विमान् धूमादित्यादौ महानसावृत्यभावः मादायाऽतिव्याप्तिवारणमिति ।

तेन-प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धनिवेशेन । नाज्यासिरिति । अत्र विविधतया घटाः देः साध्यतायां नित्यज्ञानत्वहेतौ नित्यज्ञानान्यत्वविशिष्टघटाभावमादाय लक्षणसमन्वयात्राः दकत्वात , किन्तु छघुसमनियतगुरुष्रमेयधूत्वादिक्रमेव तथा, तथाच तदः वच्छेयत्वादशिसञ्ज्ञा विह्नमान् धूमादित्यादावसम्भवोऽज्यातिवैत्यतः साध्यः विज्ञिष्ठामावप्रतियोगित्वमपि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नं ब्राह्मम् । तेन संयोगस् स्वन्धाविच्छन्नप्रतियोगितानवच्छदकीभूतगोत्वत्वावच्छेयत्वः प्रसिद्धीव छक्षणसम्भवः ।

वस्तुतः प्रागुक्तयुक्त्वाऽत्रापि साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धेन प्रतियाग्य-सम्बन्धित्वं साध्यतावच्छेद्काविच्छन्नसम्बन्धेनो वक्तव्यम्, नतु प्रति-योगिताऽपि तादशसम्बन्धाविच्छन्ना प्राह्या। नन्वेवमपि साध्यतावच्छे-दकसम्बन्धेन प्रतियोग्यसम्बन्धिसाध्यतावच्छेद्काविच्छन्नसम्बन्धिनष्ठाः भावाऽप्रसिद्ध्या विभुत्विविशिष्ट्यद्वान् महाकाळान्यत्वादित्यादावव्याप्तिः। सहाकाळान्यत्वविशिष्ट्यदत्वाविच्छन्नाभावस्येव तादशस्य कथंचिन्महाः काले प्रसिद्ध्या तत्राऽव्याप्तिवारणेऽपि तद्वह्नीयसंयोगसम्बन्धेन वहेः साः व्यतायां सद्धेताव्याप्तिः तत्सम्बन्धेन यत्प्रतियोगितासम्बन्धि तद्वयन्यन्यत्वस्य तद्वहिमत्यभावात्। महाकाळिनिकपितविशेषणतया घटादेः साः ध्यतायां महाकाळत्वहेतायुक्तक्रमेणाष्यव्याप्तिवारणासम्भवाद्य, तेन सम्बन्धेन यः प्रतियोगिसम्बन्धी तदन्यत्वस्य महाकाळे विरहान्।

संभव उक्त इति ध्येयम् । प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रत्विनिवेश्वन्यावृत्तिमाह नवेति । अत्र तादारम्येन व्याप्यव्यापकभावाभ्युपगमे तादारम्येन गोरव-साध्यकतद्यक्तित्वहेतौ गोरववित्रष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य गोरवन्वे एव प्रासिद्धेस्तद्व-च्छेयत्वाभावश्चाऽस्त्येव हेतुमित्रिष्ठघटादिभेदप्रतियोगितासामान्ये इति लक्षणसम्भवाद्व्याः सिर्वेत्युक्तम् ।

केचित्त तादारम्येन गोरवसाध्यकसद्धेतौ यद्धमंविशिष्टसम्बन्धिनि गोरवभेदाभावसत्त्वेऽपि गोरवभेदे प्रतियोगितासम्बन्धेन वर्तमानस्य गोरवस्य प्रतियोगितासम्बन्धेनाऽभावसत्वाद् गोरव्यतं प्रतियोगितावच्छेदकमेवरयसंभवः, विषयित्वादेः संसर्गरेव मानाभावः प्रमयभूमत्वार्धिकं ने प्रातयोगियोगितावच्छेदकमिति । यदि च प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यनियामकत्वात्तस्य न प्रतियोगितावच्छेदक्तं तदाऽभ्याप्तिरिति प्राहुः ।

विभुत्विविदाष्ट्रघटवानिति । अत्र गुद्धघटत्वस्य साध्यत्वे घटत्वविशिष्टसंबन्धिः नि खण्डकाले तत्कालाऽसमानकालीनवस्तुनोऽभावस्यैव प्रातयोगिवैयधिकरण्यसंभवात्तन्नाऽः प्रसिद्धभावाद्विशिष्टेत्युक्तम् ।

तद्वहिसंयोगेन साध्यतायां सद्धेतावव्याप्तिरिति । ननु साध्यतावच्छेदकसं-बन्धस्य न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेशे प्रयोजनाभावात्तद्वद्वीयसंयोगेन साध्यतास्यले केवलसंयोगेन-घटाभावस्येव प्रतियोगिव्यधिकरणस्य साध्यसम्बन्धिनि सत्त्वात्कथमव्याप्तिरिति चेन्न । पर्वत-इत्तीन्धनभिन्नप्रतियोगिकसंयोगेन विद्वसाध्यकसद्धेतौ साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिव्य-घिकरणहेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकेन्धनत्वस्य केवलसंयोगेन प्रतियोग्यसम्ब न च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसम्बन्धियिकिञ्चित्रात्त्रात्त्रयोगिकत्वयादद्याप्रतियोगितावच्छेदकावचिछन्नप्रतियोगिकत्वोभयाभावस्तादद्याप्रतियोगितानवच्छेदकावाच्छन्नत्वं निवेदयम्, अतो गगनाभावद्वारेव प्रसिद्धिरिति वाच्यम् । स्वक्रपसम्बन्धेन
गगनादेर्वृत्तिमत्त्वपक्षे एव प्रतियोगिताधर्मिकोसयाभावगंभीनरुत्त्याद्ररात्
निधनकृतसाध्यसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकःवेनेन्धनाभावप्रतियोगितायां निरुक्ताभयोः सत्त्वादतः इतरवारकरूपवृत्तित्वे सति न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेदया, तथाचोक्तदोषः
सम्भवतीति ।

श्रीगुरुचरणास्तु कालिककालीनसंयोगेन वहेः साध्यत्वे धूमहेतौ वहित्वविशिष्ठसम्बन्धि-पर्वतादिनिष्ठा घटाद्यभावो न प्रतियोग्यसमानाधिकरणः कालिकस्यापि साध्यतावच्छेदकत्वा-दपि तु तत्पर्वतासमानकालीनद्रच्याभाव एव, तथाच तत्प्रतियोगितानवच्छेदकं च घटत्वा-दि, तथाच हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितानां घटादिनिष्ठानामुभयस्यैव सत्वेन तन्नाव्याप्तिवार-णाय न्यूनवारकपर्याप्तिनिवेदया, एवंच तद्वहिसंयोगेन साध्यतायामप्रसिद्धाऽव्याप्तिरिति प्राहुः।

नच साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये इति । ननु साध्यतावच्छेदकावाच्छि स्वसम्बन्धयिकिश्चियत्त्वयुयोगिकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यादशप्रतियोगितावच्छे दकावच्छिनप्रतियोगिकसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धसामान्ये यादशप्रतियोगितावच्छे दकावच्छिनप्रतियोगिकसाभाव इत्यस्येव सम्यक्त्वेऽलमुभयाभावनिवेशेनेति चेत् । अत्र श्रीचरणाः । सामान्यपद्स्य व्यापकत्वार्थकतया तादशसम्बन्धत्ववानिष्ठाभावाऽप्रतियोगित्वमेव तादशाभाव निवेश्यम् , एवं च मूर्तमात्रस्येव दिगुपाधित्वममदादिग्द्वातितायामवच्छेदकतन्त्र स्विकरणत्वामिति मते दिक्कृतविशेषणतया घटादेः साध्यत्वे दिक्त्वहेतो साध्यतावच्छेदकाः विच्छिनसम्बन्धानुयोगिकदिगिवशेषणतात्वनिष्ठाभावप्रतियोगितात्वाविद्याप्त्र दिग्वशेषणतात्व- विन्नष्ठाभावप्रतियोगितात्वाविद्याप्त्र त्विन्नशेषणतात्व- विन्नशेषणतात्व- विन्नशेषणात्व- विन्नशेषणात्व- विन्नशेषणात्व- विन्नशेषणात्व- विन्नशेषणात्व- विन्नशेषणान्य- विन्नशेष्टि साध्यतायामप्य- अन्यथोभयाभावनिवेशे- विन्नशेषणान्तियोगिकसंयोगेन वह्नथादेः साध्यतायाम् प्रभयाभावनिवेशे- विन्नशेषणान्य- वह्नश्वत्यान्य- वह्नश्वत्यान- वह्नश्वत्य- स्वत्य- वह्नश्वत्यान- वह्नश्वत्य- वह्य- वह्नश्वत्य- वह्य- वह्य- वह्नश्वत्य- वह्नश्वत्य- वह्य- वह्य-

के चित्तु सामान्यपद्स्य व्यापकः वौर्धकः ते महाकालानुयोगिक दालिकेन घटसाध्यकमहा काठः वहेतुकस्थले जगदीशदत्ताव्याप्ते के छेपरवात् घटः विविश्व हिसम्बन्धमहाकाले एव तदः नुयोगिकः विविश्व हिसाध्यतावच्छेदकसम्बन्ध वृत्ति मेदप्रतियोगितावच्छेदकः वं नास्तीत्यभावप्रति-योगितावच्छेदकः वं यद्धमेविशिष्टसम्बन्ध युत्रोगिकः वमपहाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्ध वृत्ति-भेदप्रतियोगितावच्छेदकः वत्व एव स्वीकार्यम् । अत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धोपि महाकालाः सुयोगिककालिक एवेति ताहशभावस्या प्रप्रिसिद्धरतः साध्यतावच्छेदक विशिष्टसम्बन्धियिकः खिद्यत्त्य युयोगिकसाध्यतावच्छेदक सम्बन्ध वृत्ति भेदप्रतियोगितावच्छेदक विशिष्टसम्बन्धियिकः खिद्यत्त्य युयोगिकसाध्यतावच्छेदक सम्बन्ध वृत्ति भेदप्रतियोगितावच्छेदकः वत्वसमानाधिकरणो ।

न चोक्कदोषवारणाय नास्माकं कूटनिवेशोऽपि तु ताहशोभयावृत्तिधर्मावच्छिनप्रतियोः गिकाभाव एव निवेश्यः, तावताप्युक्तदोपवारणसम्भवान गौरविमिति वाच्यम् । विद्वप्रतिः तत्र गगनाभावमादाय प्रसिद्धसंभवात् । कालिकविशेषणतायां गगनत्वाः विद्यक्षप्रतियोगिकत्वसाध्यवनमहाकालानुयोनिकत्वयोः सत्वादिति चेद्। पतदस्वरसेनैव प्रतियोगितयोरित्यादिना प्रतियोगिवैयधिकरण्यमुपेश्य लक्षणान्तरं वक्ष्यते इत्येके ।

योगिकःवाभावेपि पर्वतानुयोगिकसंयोगगृत्तिघटभेद्प्रतियोगितावच्छेदकतागृत्तितद्यक्तित्वाकः च्छित्राभावस्य सत्त्वन तादृशप्रतियोगितानवच्छेद्ऋत्वस्याऽप्रसिद्धा विह्नमान् धूमादिःयादावः व्याप्तिरतः कूटनिवेशः, तथाच तादशकूटान्तर्भततत्पर्वतानुयोगिकसंयोगदृत्तिभेदप्रतियोगिता-निरूपितविद्विप्रतियोगिकत्वाभाविनिष्ठावच्छेदकत्वव्यक्तयभाविवरहात् एव ताहराप्रीतयोगितानवच्छेदकविहत्वावच्छेयत्वसंयोगसम्बन्धावच्छेयत्वोभयाभावस्य घटाः माबीयप्रतियोगितायां सत्वान्नाव्याप्तिरिति, तथाच गौरवं स्पष्टमेव । नन्मयाभावनिवेदापः क्षेपि न्यापकत्वं कूटघटितसेव निवेदयम्, अन्यथा द्रव्यप्रतियोगिकसंयोगेन द्रव्यसाध्यकः सदेतावन्याप्तिः, तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकरवं नास्तीत्यभावः श्रीतयोगित।वच्छेदकःवस्य लाघवेन द्रव्यप्रतियोगित्वसपहाय संयोगहितभेदप्रतियोगितावच्छे दकत्वत्वे एव कल्पयितुं शक्यत्वादिति द्रव्यप्रतियोगिकसंयोगातिरिक्तो न कश्चितसंयोग इति सिद्धान्तेऽपि कूटनिवेशस्यावस्यकतया फिककापक्षेपि तित्रवेशे गौरवानवकाशात् । न च सि द्धान्ते कूटत्वमुपेक्य साध्यतावच्छेदकसंसर्गवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकतावृत्युभयावृतिधर्माः विच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्यैव कथं न निवेश इति वाच्यम् । वृह्विमान् धुमादित्यादौ वृह्विः प्रतियोगिकत्वपर्वतानुयोगिकत्वोभयाभावे संयोगवृत्तिघटभदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्य सत्वेन तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाऽप्रसिद्धाऽव्याध्यापतेः कुटानेवेश इति चेत्र । सिद्धाः न्ते साध्यतावच्छेदकसंसर्गतावच्छेदकतात्वावच्छित्रप्रतियोगिताकपर्याप्यत्योगितावच्छेदकःवो पलक्षितरूपवृत्तिसंसर्गतां निवेदय तद्रूपवृत्तिसंसर्गतावदुवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकरवं नास्ताति प्रतीतिसिद्धाभावस्य प्रवेशः, तथाचाभावप्रतियोगितावच्छेद्ककोटै। तद्रपरितसंसर्गत्वादिना नि॰ वेशः, न हि द्रव्यप्रतियोगिकत्वस्य प्रवेशः तादशरूपं च द्वित्वमेव तस्यैव प्रवेशः ।

अथवा ६पवृत्तिःवपर्यन्तसुपलक्षणमेवेति तःसंसर्गतावद्वृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकःवाभावस्य निवेशः, एतःकल्पे संसर्गत्वस्य धीविशेषविषयःवे तःसंप्रगतापदेन एकविषयःतस्यैव
धारणे दोषसम्भवात्, अतस्तद्वृपवृत्तिसंसर्गतावद्वृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकःवाभावस्य निवेशः
समीचीनः। फिक्किमपक्षक्टनिवेशनं विना गःयभाव इति। नन्वस्माकमपि कूटनिवेशनमन्तरैव
निर्वादः, तथाच यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिवृत्युभयावृत्तिधमीनिष्ठनिरवाच्छित्रावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकःवानिक्षितनिष्ठःवसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेदकतातिद्वन्नानुयेगितात्वनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावन्छदकःवानिक्षितनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावन्छदकःवानिक्षितानुयोगितानिष्ठावच्छेदकता तिद्वन्ना निक्षपकतावनिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकतानिष्ठावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकःवानिक्षितनिक्षपकतानिष्ठावच्छेदकता तिद्वन्ना साध्यतावच्छेदकःसंसर्गत्वनिष्ठाः
वच्छेदकःताभिन्नावच्छेदकःवानिक्षिततादशसंसर्गत्वनिष्ठावच्छेदकतानिक्षितत्वत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्वत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितवविष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिक्षितत्विष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठाविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठाविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठाविष्ठाविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितिवचिष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठाविष्ठाविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठाविष्ठावच्छेदकःतानिक्रितविष्ठावच्छेदकःतानिकष्ठितविष्ठावच्छेदकः।

यत्किश्चित्वम्बन्धिनिष्ठानुयोगितानिरूपकतादृश्यंसमृत्तिभद्प्रतियोगितावच्छेद्कत्वं नास्ताः रयभावः प्राप्तः, अथ च साध्यतावच्छेदकसंसर्गवृत्तिभेदप्रतियोगिताच्छेदकस्वाभावोऽपि प्राप्तः, एवश यत्र पूर्वोक्ताभावोऽप्रसिद्धः तत्र द्वितीयाभावमादायेव लक्षणगमनादिति यद्धमीविशिष्टसः म्बन्धिनिष्ठातुयोगितानिह्नपकत्वपर्यन्तस्येतरवारकपर्याप्त्यनिवेशात्वंसर्यत्वमारभ्येतरन्यूनवार् कोभयानिवेशात, तथा चाभावद्वयस्य प्राप्तिरिति कूटनिवेशे प्रयोजनाभावादिति न गौरव-िति चेन्न । तथानिवेशे धूमवान्वहोरित्यादावतिव्याप्त्यापत्तेः, भूतलनिष्ठातुयोगितानिष्ठः धिता या निरूपकता तनिरूपकत्वस्य स्वरूपतो भानमंगीकृत्य तन्निरूपकतःसंसर्गग्रतिः भेदप्रतियोगितावच्छेदकरवं नास्तीत्यभावस्यापि भवान्नेवेशाकान्ततया तस्य च धूमरवावच्छि-न्नप्रतियोगिकत्वाभावे सत्त्वेन, तादशप्रतियोगितान्तर्गतधुमभावीयप्रतियोगिताया अपि प्राप्त-तया तदनव च्छेदक त्वस्य प्रमेयत्वादावेव सत्त्वेन तदवच्छे शताभावस्य हेतुसमानाधिक रणाः भावप्रतियोगितायां सत्त्वादिति यद्धभविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठानुयोगितानिरूपकत्वपर्यन्तस्येतः रवारकपर्याप्तरेव निवेशो व्यनवारकस्य तु निवेशो न कृतोऽतस्तादशनिह्नपकत्वस्य स्वह्नपत एव सत्त्वेन तिश्वष्टावच्छेदकतायां न विंचिदवच्छेदकतानिरूपकाविनष्टावच्छेदकतायामन्यतः रमन्यधमीनष्ठावच्छेदकतानिरूपितत्वस्य सत्वे तदा तादृशावच्छेदकतेव भिन्ना स्यादतस्तः किरूपकत्वादावसत्त्वेनानिरूपितत्वस्यासत्वामिति शक्यते वक्तुम् , तदेव नास्तीति चेन्न । यः द्धमीविशिष्टसम्बन्धित्रत्यभयातृतिधमीनष्ठावच्छेद्रकताभिन्नावच्छेद्रकत्वानिक्पितताद्द्यावच्छे-दकतानिरूपिता या निष्ठावसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकता तद्भिन्नानुयोगितात्वानिष्ठावच्छेदकतामि न्नावच्छेदकत्वानिरूपिता तादशावच्छेदकताद्वयनिरूपितनिरूपकत्वनिष्टावच्छेदकता ताद्विना सती संसर्गत्विव ष्टावच्छेदकताभिन्नावच्छेदकत्वानिक्षितसंसर्गःविव ष्टावच्छेदकतानिक्षितसं सर्गनिष्ठावच्छेदकतानिक्षितेत्यादिकमेव निवेदयते निकाकत्वनिष्ठावच्छेदकतायां न्यूनवारकः पर्याप्तिनिवशास्तीति संसर्गानेष्ठावच्छेदकतायां निरूपकत्वानिष्ठावच्छेदकतानिरूपकःवामिति न निवेश्यते पूर्वोक्ताभावद्वयमेव प्राप्तमतिव्याप्तिरिप नास्तीति तादशनिकपकत्वस्याप्राप्तत्वाः फिक्किको कुर्वन्ति । तत्र । तादास्म्येन तद्यिकसाध्यकव्यभिचारिण्यतिव्याप्तेः। तत्र तद्यक्तिःवविशिष्टसम्बन्धितद्यक्तिरेव, तदनुयोगिकतादारमयवृत्तिभेदप्रतियोगितावच्छेद-कत्वं नास्तीत्यभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य तन्निरूपकतावत्तादारम्यवृत्तिभेदप्रतियोगितावः च्छेदकस्वत्व एव कल्पयितुं शक्यते तिक्षक्पकतावत्त्वाक्तिवष्टानुयोगितानिक्वितिविक्यकताः यां वर्त्तते सैव प्रह्मा तद्यक्तेः सम्बन्धस्तु तादास्म्य एवेति, अतस्त बिरूपकतावत्तदैव तादात्म्यो भवतीति ।

ययपि तादास्यश्तिभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वं नास्तीत्यभावोपि प्राप्तः, तथारि ताद्दः शामावस्य किमपिधमीविच्छन्नप्रतियोगिकत्वाभावेऽसत्वेन तस्यात्र प्राप्तदोषाऽवारकत्वादः, सामावस्य किमपिधमीविच्छन्नप्रतियोगिकत्वाभावेऽसत्वेन तस्यात्र प्राप्तदोषाऽवारकत्वादः, सामाव्यतस्तादारम्येन निखिलयमीविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वस्येन सत्वेन तदभावस्य व्याप-कत्वाभावान्न तादश्व्यापकत्वमादायातिव्याप्तिर्वारणमिति । यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठानुयोगिताविक्षपितत्वस्योपलक्षणविध्या प्रदेशे धृमवान् वहिरित्यादावितव्याप्तिर्दत्ता पूर्वमस्माभिः स्तः कूटनिवेशस्यावश्यकत्या गौरवस्यैवोभयाभावनिवेशापेक्षया स्पष्टत्वादिति ध्ययम् ।

परेतु निरुक्तप्रतियोग्यसम्बन्धिप्रकृतसाध्यविष्ठप्रामावप्रतियोगितायां यद्यद्धमीवच्छेद्यत्यसाध्यतावच्छेद्यसम्बन्धाविच्छन्नत्वोभयाभावः प्रति-योगितावच्छेद्रकाविच्छन्नप्रतियोग्यनधिकरणप्रकृतहेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोग्याभावक्रुटवस्यं विषक्षणीयम् । आहेत च सम् वायाद्यविच्छन्नघटामावप्रतियोगितायां यत्काल्ठिकसम्बन्धाविच्छन्नत्वघटः त्वाविच्छन्नत्वोभयाभावत्वं तदेव प्रतियोग्यन्धिकरणमहाकालनिष्ठाभावप्रति

नन्यत्र साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धसामान्ये साध्यतावच्छेद्कावच्छित्तसम्बन्धियिकिः श्रि द्यात्यसुर्ये। गिक्तः विविश्व सम्बन्धियि विविश्व साम्राह्म स्वाद्य सिम्राह्म स्वाद्य सिम्राह्म सिम्राहम स

ननु साध्यतावच्छेदकंविशिष्टसम्बान्धिन यहिंकवित्वनिवेशो व्यर्थ इति चेन्न । बिह्निन्स् धूमादित्यादावव्याप्त्यापत्तः, साध्यतावच्छेदकसंयोगसामान्ये तादशसम्बन्धिमहाकालानुयोः गिकत्वमहानसीयविक्वव्यक्तित्वाविच्छन्नप्रतियोगिकत्वोभयाभावविरहेण तादशी न तद्यक्तिः त्वाविच्छन्नप्रतियोगिताऽपितु घटत्वाविच्छन्नप्रतियोगितैव तद्गवच्छेदकत्वस्योक्तद्याक्तिद्यक्तित्वाः पि सत्वेन तदवच्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावच्छेद्यत्वोभयाभावस्य हेतुमिन्नष्ठाभावीयतद्यक्तित्वाः बिच्छन्नप्रतियोगितासामान्ये विरहात्, यहिंकचित्त्वनिवेशे च तद्यवत्यन्तर्गतपर्वतानुयोगिकत्वः महानसीयविक्वविक्यक्तिप्रतियोगिकत्वोभयाभावसत्त्वेन तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य कुत्राः पि तद्यक्तित्वेऽसत्त्वान्नाव्याप्तिरिति ।

नन्वयं कत्यो गगनादेः कालिकेन वृत्तित्वमङ्गीकृत्य दूधितः, तक्क संगच्छते, महाकालान्य-त्वविशिष्ट्यटाभावस्य लक्षणघटकत्वादिति चेन्न । महाकालान्यत्विशिष्ट्यटस्यापि कालिकेन महाकालेऽङ्गीकृत्य तदुक्तत्वात् । न च पूर्वोक्तप्रन्थाऽपंगतिरिति वाच्यम् । कालिकमात्रस्यै-विक्यमते दूषितत्वादिति ।

परे त्विति । नन्वत्र प्रतियोग्यधिकरणसाध्यविष्ठष्टाभावीयप्रतियोगितासामान्ये यद्हेतुमित्रष्टाभावीयप्रतियोगितासामान्ये यद्हेतुमित्रष्टाभावीयप्रतियोगितासामान्ये तिद्देत्ये ठाष्ट्वाष्ट्रियम्, ताह्द्द्रोभयाः भावत्वेन निवेद्द्रो व्यर्थं इति चेत्र । धृमवान् वहेरित्यादिन्यभिचारिमात्रेऽतिव्याप्त्यागतेः प्रमेयत्वादौ साध्यविष्ठष्टाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वस्य हेतुमित्रष्टाभावीयप्रतियोगि तात्वव्यापकत्वस्य च सत्त्वात् । न च साध्यविष्ठष्टाभावीयप्रतियोगितासामान्ये याद्द्रशाः भावो हेतुमित्रष्टाभावीयप्रतियोगितासामान्येपि ताह्दशाभाव इति निवेदोनैवोक्तातिव्यापि

योगितासामा(१)न्येऽपीति घटवान् महाकालत्वादित्यादौ नाव्याप्तिः। यद्य-दितिवीप्सादरामिहकप्रतियोग्यनधिकरणहेतुमान्निष्ठाभावप्रतियोगितासाः मान्ये पव गुणत्वाव(२) च्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावाच्छन्नत्वोभयाभावसत्त्वेऽपि धूमवान् चहिरित्यादौ नातिव्याप्तिः। धूमत्वावच्छेद्यत्वसंयोगसम्बन्धावच्छेः द्यत्वोभयाभावस्यापि तादद्यत्वेन तस्यैव प्रतियोग्यनधिकरणवहिमन्निष्ठा-भावप्रतियोगितासामान्ये विरद्वात्, संयोगसम्बन्धावाच्छन्नधूमाभावप्रतिः योगितायां तदसत्त्वादित्याहुः।

वारणसम्भवादिति वाच्यम् । गगनाभावादौ उभयप्रातेयोगितात्वव्यापकत्वसत्वाद् उक्त-रीत्या व्यभिचारिमात्रेऽतिव्याप्तिताद्वस्थ्यात् । यद्यपि यादशामावकूटः साध्यविन्नष्ठाः भावीयप्रतियोगितात्वव्यापकः तादशाभावकूटः हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितात्वव्यापकः इत्यादिरीत्या निवेशे उक्तदोषवारणसम्भवात्तथापि घटाभावपटाभावमठाभावकृटे द्वयप्रतियोगितात्वच्यापकत्वसत्त्वेनोकदोषादिति चेत्। यादशाभावत्वाविच्छन्नानुयोगिताक-पर्याप्तिककूटत्वं साध्यविश्वष्ठाभावियातियोगितात्वव्यापकतावच्छेद्कं ताहशाभावत्वावाच्छिः बातुयोगिताकपर्याप्तिककूटरवं हेतुमन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकताव च्छेद्कं साध्यसामानाविकरण्यसित्युक्तावेवोक्तसकळदोपत्रारणसम्भवान् । धूमत्वावच्छेयत्व-संयोगसम्बन्धावाच्छित्रत्वोभयाभावत्वावाच्छित्रानुयोगिताकपर्याप्तिककृटत्वे ष्टामानीयप्रतियोगितात्बन्यापकतावच्छेदकत्वसच्चेऽपि हेत्मनिष्ठाभावीयप्रतियोगितात्व -व्यापकतावच्छेदकत्वविरहार् । अत्रेदं समाधानम् । अभावत्वावच्छित्रानुयो-गिताकपर्याप्तिककूटत्वाविच्छन्नवत्वे सर्वत्राऽसम्भवापत्तः, विह्नमन्निष्ठामावीयप्रतियोगितायां ब्रह्माण्डीयाभावकूटविरहात् । सामान्यतोऽभावकूटे व्यापकत्वनिवेशे च व्यभिचारिण्यतिव्याः प्सापत्तेः यत्किञ्चित्कूटे व्यापकत्वस्य सत्वात् , अतो नेदं साधु । वस्तुतस्तु अभावस्याधिः करणभेदेन भिन्नत्वाद् घटाभावीयप्रतियोगितानिष्ठिपद्ववृतितावच्छेदककूटत्वे साध्यताविष्ठष्ठाः -भावीयप्रतियोगितात्वव्यापकतावच्छेद्कत्वविरहात्तादशप्रतियोगितात्वस्य पटाभावीयप्रतियोगि-तायामपि सत्त्वात्तत्र न तादशकूटत्वावच्छिन्नाधिकरणत्वामिति विद्विमान् धूमादित्यादावच्यास्याः पतेः । न च यद्धमीविच्छित्वन्नयत्सम्बन्धाविच्छन्नत्वेत्यादिनिवेशेपि तद्दीषतादबस्थ्यमेव, घटः त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिक्षितवृत्तितावच्छेदकविद्वावच्छिन्नत्वसंयोगसम्बन्धावच्छिन्नत्वोमः याभावत्वाविच्छातुयोगिताकपर्याप्तिकूटत्वे पटत्वाविच्छन्नप्रतियोगितानिक्षितवृत्तितावच्छेदकः त्विविरहात्साध्यविष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकतावच्छेदकत्विवरहादिति वाच्यम् । अस्मः न्मते यद्धमें एव प्रतियोगितात्वव्यापकत्वं निवेश्यम् नतु कूटत्वे निवेशनीयम् । तिन्नेवशश्च सा-·ध्यविष्ठिष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वत्वव्यापकं भवति प्रतियोग्यनाधिकरणहेतुमि विष्ठा-भावीयप्रतिथोगितात्वव्यापकत्वं तादशसाध्यसामानाधिकरण्यामित्युभयत्र प्रतियोगितात्वव्यापः

<sup>(</sup>१) अत्र बह्लिमान्धूमादित्य'दे। अञ्यातिवारण।य प्रतियोगितायामित्यत्र प्रतियोगितासामान्य इत्यर्थः ।

<sup>(</sup>२) संयोगेन वगुणाधिकरणाप्रसिद्ध्या तेन सम्बन्धेन तदभावस्य लक्षणघटकत्वम् ।

#### सटिप्पणटीकासमेता ।

कता(१)स्वावच्छेयःवसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रःवोभयाभाववत्तासम्बन्धेन, करवे व्यापक्रतवव्यापकता स्वरूपसम्बन्धेन, सर्वत्र व्यापकताघटकसम्बन्धः स्वरूपः, तथाचाः भावस्याधिकरणभेदेन भिन्नत्वेऽपि तादशोक्तसम्बन्धेन साध्यवन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वः च्यापकत्वस्य विद्वित्वे सत्त्वेन तिन्नछव्यापकत्वस्योभयाभावत्वाविच्छन्नहेतुमान्निष्ठाभावप्रतियो• गितात्वव्यापकत्वसत्त्वाद्वीह्नमान् धूमादित्यादौ नाव्याप्तिः । भवत्रये च यद्धर्मेखादिनिवेशा-सत्त्वेन तन्निवेश इति तु न दक्तुं शंक्यते । न चास्माकमिप प्रतियोगितात्वव्यापऋत्वं प्रति-योगिताय! निवेदयते तन्निवेदयोक्तरीत्या साध्यवन्निष्ठणभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वव्यापकं भवति हेतुमिन्निष्टाभावीयप्रतियोगितात्वन्यापकत्विमित्येव निवेश्यते उभयत्र प्रतियोगितात्वः व्यापकत्वं स्वनिरूपकाभाववत्त्वसम्बन्धेन, व्यापकत्वे व्यापकता च पूर्ववद् , तथाच विक्र रवावच्छित्रत्वसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नस्वोभयत्वावाच्छन्नप्रतियोगित्वस्य साध्यवन्निष्ठाभावीयप्र• तियोगितात्वव्यापकत्वस्य हेतुमन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वस्य च मत्वान्न विह्नमान् धूमादित्यादावव्याप्तिरिति वाच्यम्। सामान्याभावीयप्रतियोगित्वस्य प्रतियोगित्वह्यत्वात् धूम-वान् बह्वेरित्यादावतिव्याह्यापत्तेः,धुमत्वावच्छित्रत्वसंयोगसम्बन्धावच्छित्रत्वोभयत्वावच्छित्रप्र-तियोगित्वस्य निखिलधूमाविच्छन्नत्वस्वरूपत्वेन धूमविन्नष्टाभावीयप्रतियोगितात्वस्य व्यापकत्व-स्य धूमत्वाविच्छन्नत्वसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नत्वोभयाभावीयप्रतियोगितायां सत्वेन तस्यां विद्विः सन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वस्यापि सत्त्वात् । संयोगसम्बन्धावच्छिन्धूमत्वाबच्छि-न्नप्रतियोगितायां स्विनिद्धपकत्वस्य कालिकसम्बन्धाविच्छन्नत्वधूमत्वाविच्छन्नत्वोभयाभावस्य सत्त्वात् कालिकसम्बन्धाविच्छन्नधूमत्वाविच्छन्नप्रतियोगितायां स्वावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियो• ग्यनिधिकरणसाध्यवित्रष्ठामावीयस्वविरहादिति । न च घर्म एव प्रतियोगितास्वव्यापकस्यं नि-वेश्यम् , तिनवेशिश्वं पूर्वीक्तयुक्तया ज्ञेयः, व्यापकता च स्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावव--त्तासम्बन्धेन, तथाच धृमःवावच्छित्रःवसंयोगसम्बन्धावच्छित्रःवोमयःवस्य साध्यवित्रष्ठाभावी-यप्रतियोगितात्वव्यापकत्वेडिप हेतुमिन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वविरहान्नातिव्याप्ति-रिति वाच्यम् । गगनत्वस्यापि स्वावच्छिन्नाभाववत्तासम्बन्धेन धूमविन्निष्ठाभावीयप्रतियोगिः ताःवव्यापकरत्रेन तत्र द्वितीयव्यापकत्वस्यापि सत्त्वाद् धृमवान् वह्वेरिःथादावातिव्याप्या-पत्तः । नापि कूटस्वं निवेशयितुं शक्यते स्वावच्छिन्नाभाववत्तासम्बन्धेन घटपटमठगतकूटस्वे साध्यविष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकत्वसत्वेन हेतुमिष्ठाभावीयप्रतियोगितात्वव्यापकः त्वसत्त्वात् धूमवाद् वहेरित्यादावतिव्याप्तिरतः स्वावाच्छन्नाधिकरणत्वसम्बन्धेनापि प्रतियो। ताःवव्यापकःवं न कूटःवे निवेशायितुं शक्यते अधिकरणताया अधिकरणभेदेन भिन्नतयाः यादशाभावगतकूटःवाविच्छन्नाधिकरणत्वं न पटत्वाविच्छन्नप्रतियोगितायामिति विद्विमान् धृः मादित्यादौ सर्वत्राऽसम्भवापत्तेरितिं विभावनीयम् ।

नन्वत्र प्रतियोग्यनिषकरणसाध्यविष्ठष्टाभावीययद्धर्माविच्छन्नप्रतियोगितासामान्ये यः त्सम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावः हेतुमिन्निष्ठाभावीयतद्धर्माविच्छन्नप्रतियोगितासामान्येऽपि ताहशाः भाव ६त्येव लाघवान्निवेशः कार्यः क्षिमुभयाभावनिवेशेनेति चन्न । यद्धर्माविच्छन्नप्रतियोगिः

<sup>(</sup>१) स्वं--साध्यतावच्छेदकम् ।

१४ अ० नि०

## जागदीवयवच्छदकत्विनिक्किः।

स्विमास्यनेन यद्धमाविच्छिन्नाऽनन्तप्रतियोगित्वस्य लाभः, तथाचाऽनन्तप्रतियोगितात्वस्यापः कःवस्य यसम्बन्धाविच्छिन्नत्वाभावे निवेशापेक्षया लाघवादुभयाभाव एव सम्यगिति ।

न च यद्यदितिविष्सादरो व्यर्थः, संयोगेन गुणःवावच्छिन्नाभावस्य प्रतियोगिवैयधिकरः ण्याभावन लक्षणाघटकतया धुमवान् बह्रेरित्यादावतिव्याप्त्यभावादिति वाच्यम् । समवायाः विच्छित्रविद्धित्वविच्छित्रधृमवित्रिष्ठाभावीयप्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावसत्वेन हेतुमिष्ठष्ठाभावीयप्रतियोगितायामपि तादृशाभावसत्वाद् धुमवान् वह्नेरित्यादावितव्याप्तिरती वीष्सादरः । तथाच फिक्ककापक्षे गौरविमिति । तन्न साधु । सामान्यपदस्य व्यापकतावाचि । खेन साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छन्नत्वामावत्रुत्यभावीयप्रातियागितानिहापीतपरम्पराथेय-द्धर्मनिष्ठावच्छेदकताबद्धर्मावच्छित्रहेतुमन्निष्ठाभावीयप्रतियोगितासामान्ये यस्सम्बन्धावच्छिः न्नत्वाभाव इत्येव निवेशः । यत्सम्बन्धाविच्छन्नत्वाभाववृत्त्यभावश्च साध्यवनिष्ठाभावीययद्धः र्भाविच्छन्नप्रतियोगितावृत्तिभदीयप्रतियोगितावच्छेदकरवं नास्तित्याकारकः, तस्य च नानावि थरवेऽपि न क्षातिः, यद्धर्मस्य यहिंकाचित्त्वेनैव निवेशात् यद्यदिति सामान्याभावानिवेशाः भिप्रायकःवादिति । न च तादाःस्येन प्रमेयसाध्यकघटःवादिहेतावव्याप्त्यापात्तः, संयोगेन घटाद्यभावस्य लक्षणघटकःवेऽपि साध्यवित्रष्ठाभावीययद्घटःवावच्छित्रप्रतियोगिताःवं तस्य तादारम्याविच्छन्नप्रतियोगितायामपि सत्वेन तत्र यत्सम्बन्धाविच्छन्नत्वावेरहादिति वाच्यम् । समवायेन घटवृत्तिःवविशिष्टसत्ताभावस्यापि लक्षणघटकत्वेन तदीयप्रतियोगितायामेव तादाः त्म्यसम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावसत्त्वान्नातिव्याप्तिः, तादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नघटगृत्तित्वावीशिष्टः सत्ताभेदस्य लक्षणघटकत्वेऽपि तदीयप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं न परश्रतिःवविशिष्टसत्तात्वे, अपितु लाघवात्मतात्वे एवेति, तथाचोक्तभेद्स्याऽप्रसिद्धतया समवायेनाऽस्यन्ताभावमादायैव नाऽव्याप्तिः तदीयप्रतियोगितायां तादात्म्यसम्बन्धावच्छित्रत्वाभावसत्वात् । न च तादाः त्म्यसमवायान्यतरसम्बन्धेन प्रमेयसाध्यकघटत्वादिहेतावव्याप्त्यापात्तः, तत्र घटत्वविशिष्टः -सत्ताभावस्य लक्षणकटकत्वेsापि साध्यवन्निष्ठाभावीयघटत्वविशिष्टसत्तात्वावचिछन्नप्रतियोगि-ताःवस्य तादाःस्यसमवायान्यतरसम्बन्धावि छन्नप्रतियोगितायामपि सत्त्वेन तत्र साध्यतावः च्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावविरहात् , नींह ताहशाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकत्वं सत्तात्वे कल्पयितुं शक्यते पटान्तभावेन व्यभिचारादिति वाच्यम् । तत्र तादारम्यस्वरूपघटितसाः मानाधिकरण्यसम्बन्धेन घटस्वविशिष्टजातित्वस्य स्वह्रपेणाभावस्यैव लक्षणघटकस्वात्तदीय-स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावसत्वात् घटत्विविशिष्टजातित्वत्वाविच्छन्नतादात्म्यसमवायान्यतरसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगित्वस्य सा च्यवन्निष्ठाभावीयत्वेऽपि तादृशावच्छेद्कत्वस्य लाघवात्केवलजातित्वे एव कल्पनात् नोक्ता-व्याप्तिः । यद्यपि तादात्म्यस्वद्भपसमवायान्यतमसम्बन्धेन प्रमेयसाध्यकघटत्वादिहेतावव्या-तिः, तत्र न तादशजातित्वस्याभावमादायाऽव्याप्तिवारणं सम्भवति तादशजातित्वावाच्छन्नः प्रतियोगितात्वस्य उक्तान्यतमसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायामपि सत्त्वेन तत्रोक्तान्यतमसः म्बन्धाविच्छिन्नत्वामाविवरहात् , उक्तान्यतमसम्बन्धाविच्छन्नप्रातियोगिताया अवच्छेदकत्वं न शुद्धजातित्वं कल्यते पर्वतवादौ शुद्धजातित्वं नास्तीतिवत्तादशजातित्वं नास्तीति प्रस्ययाः

नुपपतेः । तथापि घटसंयुक्तो यः पटस्तद्न्यस्वविशिष्टो यो घटस्तस्य संयोगसम्बन्धावच्छि न्नाभावमादाय लक्षणगमनात् , तदीयसाध्यतावच्छेदकान्यतमसम्बन्वावचिछन्नप्रतियोगिःवं न लक्षणघटकं तद्वच्छेद्कत्वस्य लाघवाद् घटत्वे कत्यनाद् तादृशाभावस्याऽप्रासेद्धत्वादिन 🎋 ति, तथाच संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितायां साध्यतावटकान्यतससम्बन्धावाच्छिन्न-त्वाभावसत्त्वादिति । न च तादात्म्यसंयोगस्बह्रपसमवायान्यतमसम्बन्धेन प्रमयसाध्यकथन ट्रवहेतावव्याप्तिः, तत्र घटसंयुक्तो यः पटस्तदन्यत्वविशिष्टघटो नास्तीति संयोगसम्बन्धावः च्छिन्नाभावस्य लक्षणघटकरेवीय साध्यवन्निष्ठाभावीययद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगितात्वस्य घटतंन युक्तपटान्यत्वविशिष्टघटत्वाविच्छन्नतादारम्यसंयोगसमवायान्यतमसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिः तायामपि सत्वेन तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावविरहात , नहि ताहशान्य तमसम्बन्धाविच्छन्नातादशप्रतियोगिताया अवच्छेदकरवं लाघवाद् घटरवे कल्पायेतुं शक्यते घटसंयुक्ते पटे संयोगघाटिततादशान्यतमसम्बन्धेन घटो नास्तीतिवत्तादशान्यतमसम्बन्धेन घटसंयुक्तपटान्यत्वविशिष्टघटो नास्तीति प्रतीत्यनुपपतिरिति वाच्यम् । तत्रापि संयोगन तः त्पर्वतान्यत्वविशिष्टद्रव्यं नास्तीत्यभावस्य लक्षणघटकत्वात्, तमादायैव नाव्याप्तिरिति । नीह ताहराप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं शुद्धतत्पर्वतान्यत्वाविशिष्टे क्लायितुं शक्यते । अनुयो ग्यसमिभव्याहारस्थलेऽपि विशिष्टाधिकरणताया वैलक्षण्याभावादिति मते तत्पर्वतान्यस्वावीशिष्टं नास्तीतिवद् तत्पर्वतान्यत्वविशिष्ट्रद्रव्यं नास्तीति प्रतीत्यतुपपत्तेः, तत्पर्वतान्यत्ववैशिष्ट्रयावः च्छिन्नाधिकरणतायास्तत्र सत्वात् , तथाच तादृशप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकोक्तान्य-तमसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावसत्वादिति । नापि तादातम्यस्वरूपसमवायसंयोगान्यतमसम्बन न्धाविच्छन्नप्रातियोगिताया अपि लक्षणघटकःवं, तदवच्छेदकःवं शुद्धद्यस्वे एव स्वीक्रियते लाघवात्, यत्रैवोक्तान्यतमसम्बन्धेन द्रव्यं नास्तीति प्रतीतिः तत्रैवोक्तान्यतमसम्बन्धेन तः रपर्वतान्यत्वविशिष्टद्रब्यं नास्तीतिप्रतीतिः, तत्पर्वतान्यत्वविशिष्टतत्पर्वते एव तादारम्येन सः त्वादिति । न च घटवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यत्ववान् घटत्वादित्यादावव्यापयापतिः, तत्र समवायेन घटवृत्तित्वविशिष्टद्वयत्वाभावस्य साध्यवन्निष्ठत्वविरहात् संयोगस्वद्धपादिसम्बन्धेन प्रतियो ग्यनधिकरणःवाप्रसिद्धा तादशसम्बन्धेनाभावस्य लक्षणाऽघटकःवात्, कालिकसम्बन्धेन च प्रतियोग्यधिकरणत्वस्यैव साध्यवति सत्त्वान्न तेन सम्बन्धेनाप्यभावस्य लक्षणवटकःवम् , सम्भवति च संयोगादिना घटाद्यभाव स्यैव, पर्न्तु साध्यवन्निष्ठाभावीयपटत्वाव डिछन्तसंयोगः सम्बन्धावचिछन्नप्रतियोगितायां समनायसम्बन्धावचिछन्नत्वाभावसत्वेऽपि साध्यवन्निष्ठाभा विषयदावाचिक्रत्रप्रतियोगितात्वस्य समवायसम्बन्धाविक्रन्तप्रतियोगितायामपि तत्र साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छिन्तःवाभावविरहादिति वाच्यम् । तत्र घटानुयोगिकसम-वायेन घटवृत्तित्वद्रव्यविशिष्टद्रव्यत्वं नास्तित्यभावस्यापि लक्षणघटकत्वेन तदीयप्रतियोगिः तायां शुद्धसम्वायाविच्छन्नत्वाभावसत्वान्नाव्याप्तिरिति । यद्योपे तद्घटवृत्तित्वविशिष्टद्रव्यः स्ववान तद्घटरवादित्यादावव्याप्तिः, तत्र तद्घटान्तरानुयोगिकसमवायेन प्रतियोग्यधिकर-णत्वाऽप्रसिद्धा तादृशसम्बन्धेनाऽभावस्य लक्षणाऽघटकत्वात् , तद्घटानुयोगिकसमवायेन च प्रतियोग्यधिकरणत्वस्यैव सत्त्वात् , संयोगेन घटाद्यभावस्य कथंचित्रक्षणघटकत्वेऽपि साः

### जागदीव्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

980

नजु स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकेत्यत्राऽनवः च्छेदकत्वं न तादशावच्छेदकप्रतियोगिकभेदमात्रम्, धर्ममात्रस्यैव तादः शयितकञ्चिदवच्छेदकभिन्नत्वेन व्याप्तिळक्षणा(१)ऽसम्भवप्रसङ्गात्, किन्तु

ध्यवन्निष्ठाभावीयघटत्वावाच्छन्नप्रतियोगितात्वस्य समवायावच्छिन्नप्रतियोगितायामि सत्त्रान्त्र साध्यतायच्छेद्कसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावविरहात् । न च तत्र तद्घटमृत्तित्वविशिष्टहव्यः त्वं (विषयितासम्बन्धेन ) नास्तीत्यभावमादायेव लक्षणसमन्वयः तदीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभावसत्वादिति वाच्यम् । तादात्म्यातिरिक्तप्रत्यनियामकः सम्बन्धेन व्याप्यव्यापकभावानङ्गीकारपक्षे दूषणं दत्तमस्माभिरिति। नच तद्घटमृत्तित्वविशिष्ट द्वयत्वभेदमादायेव लक्षणसमन्वयः साध्यवन्निष्ठाभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्कपम्बन्धार्वाच्छन्त्रत्वाभावसत्वात् समवायेन तादश्यतियोगित्वे साध्यवन्निष्ठाभावियत्वस्य हेतुमन्निः ष्ठाभावियत्वस्य च विरहान्नाव्याप्तिरिति वाच्यम् । तादात्म्येनापि व्याप्यव्यापकभावानङ्गीकाराः त , तदङ्गीकारेतु दिधनिक्षितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिताविशिष्टप्रमेयस्य तादात्म्येन साध्यतायां स्थूलद्धित्वव्याप्त्यापत्तः, तत्र दिधन्नित्तिवविशिष्टप्रमेयस्य केनापि सम्बन्धेनाऽभावो न लक्षणघटकः, सकलसम्बन्धेन साध्याधिकरणे प्रतियोग्यधिकरणत्वस्य सत्त्वात् । संभ्योगेन घटाद्यभावस्य लक्षणघटकःतेऽपि साध्यविन्निष्ठाभावीयघटत्वाविच्छन्नप्रतियोगितायाम-पि सत्त्वात्त्र साध्यात्वच्छेद्कसम्बन्धविच्छन्नत्वाद्यभावविरहात् ।

नन्वत्र दिधिनिक्किपितसमवायसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताविशिष्टप्रमेयस्य संयोगेनाऽभावमादायैव नाऽव्याप्तिः तदीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताविशिष्टप्रमेयस्य तादारम्यसम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावसत्वादिति चेन्न । अन्यसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताविशिष्टस्य तादारम्यातिरिक्तसम्बन्धेन
सत्तानविकारात्त्याच तादृशवृत्तिताविशिष्टप्रमेयस्य संयोगेनाधिकरणत्वाप्रासिद्ध्येव न तमादायाव्याप्तिवारणं सम्भवति । न च दृष्यन्तरानुयोगिकतादारम्येन दिधिनिक्षितवृत्तिताविशिष्टप्रमेयभेदमादायैव लक्षणसंगतिः, तथाच साध्यविन्नष्ठाभावीयप्रतियोगितायां द्युद्धतादारम्यसम्बन्धाविच्छन्नत्वाभावसत्त्वादिति वाच्यम् । तद्धिनिक्षितसम्बायसम्बन्धाविशिष्टप्रमेयस्य तादारम्येन साध्यतायां स्थूलदिधत्वद्देतावव्याप्तिवाधिश्चया, तत्र न तादृशाभावी लक्षणघरकः । न च दिधिनिक्षितसम्बायसम्बन्धाविच्छन्नवृत्तिताविशिष्टप्रमेयस्य सम्बायेनाभावस्यापि लक्षणघरकत्वेन तदीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेद्कत्वस्य दिधवृत्तितावैशिष्ट्य एव
लाघवेन स्वीकारान्न तादृशाविशिष्टाभावमादायाव्याप्तिरिति । तादृशाभावीयप्रतियोगितायां साध्यवन्निष्ठाभावीयत्वेपि हेतुमन्निष्ठाभावीयस्वितरहादुभयाभावानिवेश इति दिक् ।

व्यातिलक्षणाऽसम्भवप्रमङ्गादिति । ननु कालो घटनान् महाकालःवादिखत्र

<sup>(</sup>१) नतु कालो घटवान्महाकालस्यादित्यत्र समवायादिना घटायभावस्येव लञ्चणघटकतया तदीय-त्रातियोगितासामान्ये साध्यतावरछेदकसम्बन्धावरिछलस्वविद्यलोभयाभावसस्वाल्लञ्चणगमनास्कथमसम्भव इति चेत्र । कालिकेन महाकालान्यस्वविद्यिष्टघटाभावपतियागितायां निरुक्तोनयोः सस्यात् । अतएव महा--कालान्यस्वविद्यिष्टघटस्वायविछल्लाभावस्येव ताद्शस्य कथञ्चिन्महाकाले प्रसिद्धचा इति पूर्वमुक्तं जगदीशेन ।

त। दृशप्रतियोगिताश्च विशिष्योपादेयाः, नातो गुरोरवच्छेदकस्यं विना दुर्वचस्यं प्रतियोगित्वस्य ।

ताहराप्रतियोगितावच्छेद्कत्वाविच्छन्नप्रतियोगिताको भेदः, तथाचाऽव-च्छेदकत्वगर्भाया निरुक्तेः प्रमेयधूमवान् वहोरित्यादावित्याप्तिः,(१) अव-च्छेद्यत्वगर्भायास्तु प्रमेयविह्नमान् धूमादित्यादावच्याप्तिः, प्रमेयविहृत्ववि-शिष्टस्यन्धिनष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कवृत्तिप्रतियोगिताया लाघवेन विह्नमिन्नष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वैनवाऽवच्छेदादत आह प्रतियोग-ताश्चेति । ताहरावच्छेद्किनष्ठप्रतियोगिताव्यक्तयो विश्विष्य तत्तद्वच्छेदक-त्वाविच्छन्नत्वेन प्रवेशनीयाः, न तु अनुगतताहशावच्छेदकत्वाविच्छन्न-त्वेन यतो गुरुधर्मस्याऽनवच्छेद्कत्वे व्याप्तेदुर्वचत्वं स्यादित्यर्थः।

स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावीयप्रतियोगिताव्यक्तीविशिष्योपादाय तः सःप्रतियोगितावच्छेदक(२) श्वाविच्छक्तभेदकूटवस्वं निवेशनियमिति तु अ-पव्याख्यानम् , तत्तस्प्रतियोगिताविशिषता ऽवच्छेदकः वव्यक्तीनां वास्तवि-कतत्तद्वच्छेदकः वव्यक्तीरपेश्य गुरुत्वेन तस्प्रतियोगितानिक्षिता ऽवच्छे-दकः वाविच्छिक्तभेदानामण्यप्रसिद्धा दुर्वचत्वताद्वस्थ्यात् । यदि च सम-नि(३) यतनानाधर्माविच्छिन्नप्रतियोगित्वस्य भेदे मानाभावः, तदा तत्तस्य-

समवायेन घटाद्यभावस्य प्रतियोगिन्यधिकरणतया तदीयप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकपं-स्वन्धावच्छिन्नस्वविरहान्निस्क्तोभयाभावसत्वास्कथमसम्भव इति चेन्न । कालिकेन महा-कालान्यस्वविशिष्टघटाभावस्य प्रतियोगिन्यधिकरणतया तदीयप्रतियोगितायां निहक्तोभय-सत्त्वालक्षणगमनाऽसम्भवात् , कालिकेन महाकालान्यस्वविशिष्टघटस्वावच्छिन्नाधिकरणतायाः सहाकालेऽनभ्युपगमादिति ।

तथाचेति । ताइशप्रतियोगितावच्छेदकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदावेवश्चणे चत्य-र्थः । अवच्छेदकत्वगर्भाया निरुक्तः-हेतुमित्रष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यद्धभीविशिष्टसम्ब-निधनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकमित्याकारिकाया इत्यर्थः । प्रमेयधूमवान् बहिरि-

<sup>(</sup>१) तथाचावच्छेदकत्वगर्भनिरुक्ती व्यभिचारिण स्वपदेन साध्यतावच्छेदकस्य धर्तुमश्रवपत्वादित-व्याप्तिः । एवं प्रतियोगिताधर्मिकावच्छेयतागर्भनिरुक्ती स्वपदेन ग्रुरुधर्भस्य प्रतियोगितानवच्छेदकत्वाद-व्याप्तिरित्यर्थः ।

<sup>(</sup>२) स्वाविशिष्टसम्बन्धि।निष्ठाभावियस्वोपलाञ्चनउभयावृत्तिधर्मोवाच्छन्नानिस्वपितावच्छेदकस्वाविच्छन्न-भेदकटवदेवतम्बिष्ठाभावीयपतियोगितावच्छेदकमिति ।

<sup>(</sup>३) इदं चान्यतमत्वादीनामखण्डोपाधित्वमतामिशानेण, तेन घटत्वायवच्छित्रपतियोगितायां न त-रममनियतधर्माप्रसिद्धिः अन्यतमत्वायवच्छित्रत्वस्य प्रसिद्धत्वादिति । नतु तथापि ययत्पतियोगितान्तर्गत-तत्त्रद्यक्तित्वेष्ठत्रपतियोगितायां धर्मान्तरावच्छित्रत्वाप्रसिद्धा पारिभाषिकावच्छेदकाप्रसिद्धिरिते चेत्र । तद्धाक्तिनष्टतत्त्रद्विश्वत्यतातत्त्वदच्छेदकताव्यक्तीनां निरवच्छित्रत्वभाने।पगमात्तत्र्यतियोगितायां तत्तिक्षिष्य-त्वायवच्छित्रत्वप्रसिद्धेरिति ध्येयम् ।

### १६२ जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

प्रतियोगित्वं सम्बन्धित्वं च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन बोध्यम् , अतो न सम्बन्धभेदमादाय दोषः । अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः। काल्किनिवेशेषणताविशेषेण च साध्यतायां तादृशप्रतियोगितावच्छेद्कत्वम-नित्यतत्तद्वचिक्तत्वे प्रसिद्धम् ।

तियोगितावच्छेदकत्वावच्छिन्नभेदकूटस्य प्रवेशेऽपि न क्षतिः, तत्तत्प्रिति-योगितावच्छेदेकत्वस्य तत्तद्वच्छेदकत्वसमनैयत्याभावेन गुरुत्वस्याऽिकः श्चित्करत्वादिति (१)ध्येयम्।

सम्बन्धभेदमिति । इदं च प्रागेच निरुक्तव्याख्यायां प्रपश्चितम् ।

नतु प्रतियोग्यनधिकरणहेतुमिन्निष्ठाभावप्रतियोगितायाः संयोगत्वावच्छेद्यत्वेऽपि संयोगत्वस्य स्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाभावात्संयोगी सत्त्वादित्यत्राऽतिच्याप्तिरत आह अभावश्रेति । निरुक्तिः
त्रयेऽपीति शेषः । तथाच निरुक्तप्रतियोग्यनधिकरणस्वविशिष्टसम्बन्धिनिः
ष्ठाभावप्रतियोगिताऽनवच्छेदकत्वं संयोगत्वेऽप्यक्षतमिति हेतुमिन्निष्ठाभाः
वप्रतियोगितायाः तदवच्छेद्यत्वादेव नातिच्याप्तिरिति । नन्वेवं गोमान्
महाकालत्वादित्यत्राऽच्याप्तिः, गोत्विविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठस्याऽभावमात्रस्यैव
साध्यताघटककालिकसम्बन्धेन प्रतियोगिसमानाधिकरणतया स्वविशिष्टः
सम्बन्धिनिष्ठप्रतियोग्यसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽप्रसिसर्वन्धिनिष्ठप्रतियोग्यसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाऽप्रसिस्रेरत आह कालिकेति । तथाच स्वावच्छिन्नाधिकरणसाध्यवत्खण्डकालः
निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतयैव तद्यक्तित्वे निरुक्तावच्छेदकत्वं सुलप्रमिति भावः ।

ननु हेतुमिष्ठष्ठाभावीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेद्क-मात्रस्यैव घटत्वादिविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयसंयोगसम्बन्धाविच्छन्न-प्रतियोगितावच्छेद्कत्वात्पारिभाषिकाऽवच्छेद्दकाऽप्रसिद्ध्या विह्नमान् धू-मादित्यादावच्याप्तिवारकं द्वितीयनिक्कौ अभावे प्रतियोगिवैयधिकरण्यं प्रवेद्यताम्, अवच्छेद्यत्वचित्ततृतीयनिक्काविप हेतुमिष्ठिष्ठाभावीयसं-योगसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितानवच्छेद्दकीभूतगोत्वत्वाद्यवच्छेद्यतामा-

त्याद।वितिव्यासिरिति । प्रमेयधूमत्विविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकःवह-पल्खुधर्मसमनियतस्य गुरुतयाऽनवच्छेदकःवादिति शेषः ।

<sup>(</sup>१) स्विविशिष्टसम्बन्धि-निष्ठीयतद्घटीयरूपरससंख्यावाच्छित्रपतियोगिताकाभावीयप्रतियोगितावच्छे दकःवं यत्तदविच्छित्रपतियोगिताको यो भेदस्तःप्रतियोगितावच्छेदकः यत् प्रतियोगितावच्छेदकःवं तदपेचया लघु यत् तदवच्छेदकःवं तदिपसङ्गापादकं स्यात्तद्वसे तदवच्छेदकःवं नास्तीति भवति तत्र तत्प्रतियोगिताविशेषितं तदवच्छेदकःवं नास्तीति प्रतीत्यापत्तिरिति ध्येयम् ।

न च मौलिमिदमीयं च प्रतियोगिवैयधिकरण्यमनुपादेयम्, संयोगत्वा-द्यवच्छिन्नाभाववति संयोगत्वादिविशिष्टस्य वृत्तेः, गुणादिनिष्ठाभावप्रतियोगि-तावच्छेद्कद्भव्यत्वत्वद्रव्यमात्रसमवेतत्वाद्यवच्छिन्नाऽभाववति चाऽवृत्तेः अ-व्याप्त्यतिव्याप्त्योरनवकाशादिति वाच्यम्। धूमवान् वह्नेरित्यादावातिव्याप्तेः, नह्यत्पत्तिकालाऽवच्छेदेनाऽपि महानसादौ कि चित्संयोगेन वर्त्तते, येन वह्निम-

वाइ धूमवान् वहेरित्यादावितव्याप्तिवारणार्थमभावे तिहरेषणं दीयताम्, प्रथमित्रकौ तु प्रतियोगिवैयधिकरण्यमभाविवरेषणं किमर्थम्, इत्याः इक्षतं नचेति। वाच्यमिति परेणान्वयः। संयोगी द्रव्यत्वादित्यादावव्याः प्रिवारणं मौलस्य फलम्, अन्यथोपपाद्यति संयोगतायविक्वेते। वृत्तेरिति। अव्याप्त्यनवकाशादित्यप्रेऽन्वयः। संयोगी सत्त्वादित्यादाविव्याप्तिवारः णमिद्मीयस्य फलमन्यथाकुरुते गुणदिति। द्रव्यत्वत्वं द्रव्यान्याऽसमवेतन्वविशिष्टसकलद्रव्यसमवेतत्वम्, तच्च न समवायसम्बन्धेनाऽभावस्य प्रतियोगितावच्छेद्दकम्, लाघवेन द्रव्याऽन्याऽसमवेतत्वस्य तत्त्वादित्यतः

दीधितौ मौलिमिदमीयं चेति । मौलं-मूलोपात्तम् । इदमीयम्-अवच्छेदकलक्षणे प्रविष्टम् । न चेदमीयप्रतियोगिवैयाधिकरण्यानिवेशे एव मौलप्रतियोगिवैयाधिकरण्यस्याऽनिवेश इति ''इद्मीयं मौलं चे''ति क्रमेण लिखनमुचितमिति वाच्यम् । एक्रदोभयखण्डने तथाकम-स्याऽकिञ्चित्कर्त्वात् । संयोगत्वाविच्छन्नाभाववतीति । तथाच संयोगत्वस्य द्रव्यः त्वसमानाधिकर्णाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वेऽपि संयोगत्वावच्छित्राभाववति संयोगत्वाव-शिष्टस्य सम्बद्धत्वात्संयोगत्वस्य न पारिभाषिकाऽवच्छेद्कत्वम् , तादशं चाऽवच्छेदकं गगन-त्वादिकमेवेति तद्भिन्नत्वस्य संयोगत्वे सत्वानाऽव्याप्तिरिति भावः । द्रव्यत्वत्वेति । तथाच सत्ताधिकरणगुणादिनिष्ठप्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगाभावप्रतियोगितावच्छेदकसंयोगःवा-विच्छिन्नाभाववति संयोगत्वविशिष्टस्य सम्बद्धत्वेऽपि गुणादिनिष्ठामावप्रातियोगितावच्छेदः कीभूतद्रभ्यत्वत्वाविच्छन्नाभाववति असम्बद्धत्वात्संयोगत्वस्य पारिभाषिकाऽवच्छेद्कत्वात्र संग योगी सत्त्वादित्यत्राऽनिव्याप्तिरिति भावः । द्रव्यसमवेतत्वघटितस्य द्रव्यमात्रसमवेतत्वस्याः पि द्रव्याऽन्याऽप्रमवेतत्वापेक्षया गुरुत्वान्नावच्छेदकत्वमतो व्याचष्टे जागदीश्यां द्रव्यान्येति । दीधितौ द्रव्यमात्रसमवेतावादीति । आदिना व्यभिचारनिह्यकाधिकरणगुणाऽतु-त्तित्वपरिम्रहः । पारिभाषिकाऽवच्छेदकलक्षणे प्रतियोगिव्यधिकरणपदं प्रवेशियतुमाह दीधि तौ धूमवान् बह्नेरिति । अतिव्याप्ति दर्शयति नहीति । धूमवान् बहेरित्यत्र बह्नि समानाधिकरणाभावियसंयोगसम्बन्धावाच्छन्नप्रातियोगितावच्छदेकं यद् धूमत्वादिकं उरंपः तिकालावच्छेदेन तदवच्छिन्नाभाववति महानसादौ धूमत्विविशिष्टस्य सम्बद्धत्वात् धूमत्वस्य पारिभाषिकावच्छेदकत्वमनुपपन्नमिति तादशावच्छेदकं गगनत्वादिकमेव तद्भिन्नत्वस्य धूमः रवे सत्वादतिव्याप्तिरित्यर्थः । येनेत्यादि । यदि महानसादौ उत्पतिकालावच्छेदेनाऽपि

# १६४ जागदीइयवच्छेदकत्वनिरुक्तिः

द्योगोलकनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकाऽयोगोलकाऽवृत्तिद्रव्यत्व। चव

प्रतियोगितयोरेकसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्य विशेषणताविशेषाविच्छन्नत्वस्य

स्तथैवाऽह इन्यमात्रेति। द्रव्याऽन्याऽसमवेतत्वमित्यर्थः। अवृत्तिरिति। आति व्याप्त्यनवकाशादिति योजना। धृमवानिति। संयोगेन द्रव्यानामव्याप्यवृत् त्तितया धूमत्वाव विक्रन्नामाववत्यिष धूमत्वादिविशिष्टस्य सत्त्वादिति भावः।

नतु हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकं यदयोगोलकाऽसंयुक्तत्वं धूमत्वविशिष्टस्य तदविच्छन्नाभाववदवृत्तित्वादेव नाऽतिच्याप्तिरत् आह नहीं-ति। इत्यं चाऽवच्छेदकत्विनिक्कौ प्रतियोगिवैयधिकरण्यप्रवेशे म्लोकहेतु समानाधिकरणाऽभावेऽपि तदावद्यकम् , अन्यथा हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतसंयोगत्वाद्यविच्छन्नाभावस्य प्रतियोगिवैयधिकरण्याव-चिच्छन्नस्याधिकरणे गुणादौ संयोगत्वादिविशिष्टस्य वृत्तेः संयोगी द्रव्य-त्वादिस्यादावच्याप्तिरिति भावः।

लाघवमिमेत्रत्याह । प्रतियोगितयोरिति । मौलेद्मीयप्रतियोगितयोरित्य॰

प्रेयोगेन किंचिद् वर्त्तते तदाऽयोगोलकाऽवृत्तिद्रव्यस्वाविच्छन्नाभाववदयोगोलकायेव स्यान तु धृमवद् येन तत्र धृमस्विविशिष्टस्याऽसम्बद्धस्वाद् धृमस्वस्यावच्छेदकस्वं स्यादिति भावः । अन् योगोलकाऽवृत्तिद्रव्यस्वस्यत्र द्रव्यस्वपदं संयोगसम्बन्धेनाऽयोगोलकाद्वत्तिस्वस्य संयोगसम्बन्धेनाऽयोगोलकाद्वतिस्वस्य संयोगसम्बन्धेनाऽयोगोलकाद्वतिस्वस्य संयोगसम्बन्धेनाऽयोगोलकाद्वतिस्वस्य संयोगसम्बन्धेनाध्यावाच्छित्रायाश्च प्रतियोगिताया अवच्छेदकस्वलाभाय ।

इत्थंचेति । तथाच धूमवान् बह्रिरित्यत्राऽतिब्याप्तिवारणाय प्रतियोगिवैयधिकरण्य-निवेशे मुलेऽप्यन्याप्तिवारणाय तिवेवेशनीयमिति भावः ।

नच हेतुसमानाधिकरणस्याऽयोगोलकभेदाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं यदयोगोलकभे दरवं तदवच्छिन्नाभाववति अयोगोलके धूमत्वविशिष्टस्याऽसम्बद्धत्वेन कथं धूमवान् वहिरि त्यत्राऽनिब्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रतियोगिवैयधिकरण्यानुपादाने तादारम्येन साध्यतायां धर्भमात्रस्येव तदवच्छित्राभाववत्सम्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकत्वेन पारिभाषिकाऽवच्छेदकाप्र-सिद्धचाऽब्याप्तिभयेन तदविच्छन्नाभावप्रतियोगितायां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्वस्य विवक्षणीयत्वेन।ऽतिब्याप्तः सरवादिति ।

केचित्त मौलप्रतियोगिवैयधिकरण्यानुपादाने सम्बन्धभेदनिवन्धनदोषवारणाय प्रतियोगितायौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावाच्छित्रःवनिवेशे वृत्यनियामकसम्बन्धस्याऽभावप्रति योगिताऽनवच्छेदकः सम्बन्धेन साध्यतायौ साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धावीच्छत्रप्रति योगितवाऽप्रसिद्धाऽव्याप्तेवीरणाय साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धेन प्रतियोगिव्यधिकरणः विवेक् सनमावश्यकमिरयाहुः ।

लाघवमभिप्रत्येति । तथाच प्रतियोगिवैयधिकरण्यानुपादानेऽपि प्रतियोगितयोर्लः

वा विवक्षणे पुनरनुपादेयमेव प्रतियोगिवैयधिकरण्यद्वयम् । यत्राऽधिकरणे व्यमिचारस्तदन्यस्वस्वतदन्यस्वप्रकारकप्रमाविषयस्वस्वसाध्यवस्वप्रकारकप्रमाविष्

र्थः । तथाच हेतुमन्निष्ठाभावीययदात्सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदः कीभृतयिकिञ्चिद्धमाविच्छन्नतत्सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभाववद्सः म्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकत्वं प्रथमस्य, द्वितीयस्य तु स्वविशिष्टसम्बन्धिः निष्ठाभावीययदात्सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताऽनवच्छेदकीभृतहेतुसमानाः धिकरणाभावीयतत्तत्सम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वमर्थः ।

तत्तत्सम्बन्धाविद्यन्नत्वपर्यवसन्नस्यैकसम्बन्धाविद्यन्नत्वस्याऽननुगः
माद् विशेषणताविशेषाविद्यक्षत्वप्रवेशावद्यकत्वेन सम्बन्धान्तरप्रवेशे
गौरवात्तद्येक्षया लाघवाचाह विशेषणतेति । अभावीयविशेषणताया लक्षणधदकत्वमिभेषेत्याह तदन्यत्वत्वेति । प्रमाविषयत्वीयविशेषणतायास्तथाः

षुभूतैकसम्बन्धाविच्छन्नत्वादिनिवेक्षेनैवापदिर्शिताऽतिब्याप्तिवारणसम्भवे गुरुभूतप्रतियोगिवैयधिकरण्योपादानमनुचितिपित्यालोच्येत्यर्थः । केचित्तु सम्बन्धभेदिनबन्धनदोषवारणाय प्रतियोगितयोः साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्विनिवेशस्याऽवर्यकत्योपदिर्शितरीत्याऽतिव्याप्तिवारणाय प्रतियोगिवैयधिकरण्यद्वयं सार्थकिमित्योभित्रायकं मृत्रमुपपाद्य तादृशप्रतियोगितयोस्तदिनिवेक्षे तिन्नर्थकिमत्याग्रयेनाह प्रतियोगितयोगित्योगित वद्नित । अन्ये तु
प्रतियोगिवैधिकरण्यघितव्याप्तर्वेश्चयत्वम् कस्यचित्रप्रतियोगिनः सर्वत्र हेत्वधिकरणे सर्वेन
स्वप्रतियोग्यनिषकरण्यघितव्याप्तिमाद्द प्रतियोगितयोगितयोनिक्षान्तत्व।दित्याश्चयेन प्रतिगिवैयधिकरण्यघिततं व्याप्तिमाद्द प्रतियोगितयोगित्योदिनत्याद्वः।

हेतुसमानिधिकरणाभावीयतःसम्बन्धावाच्छित्रप्रतियोगितासामान्ये स्वितिशिष्टतःसंबन्धा विच्छित्रप्रतियोगितानवच्छेद्कावच्छेद्यताभाव इति तृतीयस्यार्थी बोध्यः । धूमवान् वहेरित्यादौ हेतुसमानाधिकरणाभावीयस्वरूपसम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगितावच्छेद्कं यद्योगे।
ळक्रभेदःवं तद्विच्छित्रतःसम्बन्धावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाववति अयोगोछके धूमत्विविशस्याऽसम्बद्धत्वान्नावच्छेदकत्वक्षतिः। यत्वतत्त्वयोरननुगमात् विशिष्य तत्तःसम्बन्धानां निवेशे
विशेषणताविशेषस्यापि निवेशात् , तन्निवेशादेव सामंजस्ये सम्बन्धान्तरप्रवेशो व्यर्थ इत्याद्द तत्तःसम्बन्धाविच्छन्नत्वपर्यवसन्नस्येति । विशेषणतेतिति ।

नतु विद्वमान् धूमादित्यादौ संयोगेन साध्यतायौ ताहशप्रतियोगितयोहसमवायादिसः म्बन्धाविच्छन्नत्वनिवेशेष्युपपत्तिः सम्भवति, धूमवान् वहिरित्यादौ धूमत्वादेव्यभिचारिनिकः पकाधिकरणाऽसमवेतत्वादिकमादायैवाऽवच्छेदकत्वसम्भवेनाऽतिव्याप्तरभावादिति चेदत्र नव्याः । महानसभेदवद्वहोरित्यादौ विशेषणताविशेषेण साध्यतायौ ताहशभेदसम्बन्धिः सामान्यादिनिष्ठाभावीयसमवायादिसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य वह्न वादिमः निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकेऽसम्भवेनातिव्याप्त्या महानसभेदादिसाध्यके विशेषणताविशेषाविच्छन्नत्वमेव ताहशप्रतियोगितयोरवश्यं निवेशनीयमिति सर्वत्र तिन्नवेश एवोचिः

## जागदीश्यवच्छेदकत्वानिरुक्तिः।

१६६

स्वमिम्रेत्याह तदन्यत्वप्रकारकेति । साध्यवस्वस्यावद्योपस्थितिकतया तद्-तः, सर्वत्रैवानुभितावेकजातीयमहहेतुत्वस्यौचित्यादित्याहुः

मान्यास्तु विशेषणताविशेषेण वृत्तिमनमात्रस्यैवाऽव्याप्यवृत्तित्वभ्रमकालेऽनुमित्युपपः तये प्रतियोगिव्याधिकरणत्वघटितव्याप्तिप्रहृस्यापि विजातीयस्याऽऽवश्यकतया सर्वत्रैवाऽनुः भितौ एकजातीयमहहेतुत्वस्य वक्तुमशक्यतया विष्ठमान् धूमादित्यादौ तादृशप्रतियोगिः तयोः समवायसम्बन्धाविच्छज्ञत्वमेव निवेश्यम् , विशेषणताविशेषावाचिछज्ञत्वस्य वेति वाकारोऽनास्यायाम् , तस्माद् वास्तवव्याप्तिलक्षणे एव प्रतियोगिवैयाधिकरण्यं न देयमिति दीधितिकृतामाशय इत्याहुः ।

ननु दीधितौ प्रथमलक्षण एव धृमवान् बह्विरित्यादावितव्याप्तिवारणाय प्रतियोगिवैयधि करण्यनिवेशस्य पूर्वमुपदर्शिततया तद्नुपादाने तह्नक्षणे एवाऽतिव्याप्तिनिराकरणप्रकारप्रदः र्शनस्योचितःवेन यत्रेश्यादिना मध्यमलक्षणे तिश्ववारणप्रकारप्रदर्शनं दीधितावनुपपन्नामिति चेता। जातिमान् भावत्वादित्यत्र भावत्वसमानाधिकरणाभावीयविशेषणताविशेषाविच्छत्र-श्रीतयोगितावच्छेदकं जातिमत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वत्वं तदवच्छिन्नाभाववति समवायेन सम्बद्धत्वस्याऽप्रिसद्धाऽतिव्याप्तेरुपद्शितत्वेनैतद्दोषेणैवेतल्लक्षणस्य पूर्व परित्यक्ततया तत्रा-Sतिब्याप्तिनिराकरणप्रदर्शनमनुपयुक्तिमिति द्वितीयलक्षणस्यैवीपादेयत्वेन तत्र स्वप्रतिपादनाय यत्रेत्यादिनाऽतिव्याप्तिनिराकरणं युक्तमेवेति । नच तथापि द्वितीय उक्षणे प्रतियोगिवैयधिकरण्यानुपादाने संयोगेन साध्यतायां पारिभाषिकाऽवच्छेदकाऽप्रसिद्धाऽति. ब्याप्तरभावेनाऽब्याप्तरेव पूर्वमुक्ततयाऽप्रसक्ताया अतिब्याप्तिर्निराकरणे "प्रसक्तं हि प्रतिषि. च्यते" इति नियमविरोधो दुष्परिहर एवेति व।च्यम् । जलहदे विह्वर्मास्तीत्यादौ जलहदादा-वप्रसक्तस्यापि वहवादेनिवन्धेन ताहरानियमस्यैवाऽसिद्धेरिति नञ्दीधितौ व्यक्तत्वेन ताहरा-नियमविरोधाभावादिति । ननु लक्षणे ऽभावीयविशेषणताविशेषस्य निवेशे भावसाधारण्या-नुषगमे घटत्ववान् घटतिङ्क्रिनान्यतरत्वादित्यत्र व्यभिचारनिरूपकाधिकरणघटभिन्ना न्यत्वस्य साध्यविष्ठष्रस्य घटरवारमकस्य तेन सम्बन्धेनाऽवृत्या तस्य तद्यधिकरणसम्बन्ध तया तत्सम्बन्धाविच्छन्नतद्भावस्य साध्यविष्ठितया हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावः च्छेदकस्य घटमित्रान्यत्वस्य साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्यवित्रष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छे दक्रवाऽसम्भवेन साध्यतावच्छेंदकस्य पारिभाषिकाऽनवच्छेदकरवाऽसम्भवेनाऽतिव्याप्तिरत भाह प्रमाविषयत्वीयविशेषणताया इति । केचितु अयं घटो घटतद्भेदान्यतरत्वादित्यादौ व्यभिचारनिरूपकाधिकरणघटा।दिभेदस्य यो भेदस्तस्य।ऽनवस्थाभयेनाऽधिकरणस्वरूपस्य साध्यवित घटादौ न विशेषणतया वृत्तिर्द्रव्यादिभावरूपाऽभावस्याऽभावीयविशेषणतानभ्युप गमादिति तदन्यत्वत्वस्य हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य साध्यतावच्छेदक-विशिष्टसाध्यविश्वष्टाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धावाच्छित्राभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वाऽ सम्भवनाऽतिव्याप्तिरिति प्रमाविषयत्वानुधावनम् । न च घटात्मकभेदस्य घटारौ वृत्तिः नियामकसम्बन्धान्तराभावेन भेदत्वरूपेण वृत्तिनियामकस्वरूपसम्बन्धस्याऽवर्योपेयतया नातिम्याप्तिसम्भव इति वाच्यम् । घटादौ तादशभेदत्वविशिष्टस्य स्वरूपसम्बन्धस्वी धारेऽपि

षयःवत्वादीनां साध्यवच्छेदकविशिष्टसाध्यवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रातियोगितानव-च्छेदकत्वात हेतुतावच्छेदकविशिष्टहेतुमन्निष्ठाभावप्रातियोगितावच्छेदक-त्वाचाऽतिब्यासरनवकाशात्।

तथाच विशेषणताविशेषाविच्छन्नयद्धर्मविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठामावप्रतियोगि-तानच्छेदकावच्छेद्यत्वं तत्सम्बन्धाविच्छन्नसाधनसमानाधिकरणाऽत्यन्तामावप-तियोगितासामान्ये नास्ति साधने तद्धर्मविशिष्टसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति पर्यवसितोऽर्थः ।

यत्र सद्धेतुविशेष साध्यतावच्छेदकं न प्रतियोगितावच्छेदकं तत्रैवेयं रीतिरुपादेयेत्यिप वदन्ति ।

घटितधर्मस्योपस्थितिलाघवात् तमादायैवाऽतिन्याप्तिवारणं सुघटमित्या-रायेनाऽह साध्यवत्त्वेत्यादि ।

नन्वेवं हेतुमन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषाविन्छन्नप्रतियोगितासामान्ये यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषाविन्छन्नप्रतियोगितासामान्ये स्व साध्यतावच्छेदक्षसम्बन्धेन तद्धमीविन्छन्नातेयोगितासामान्ये एव साध्यतावच्छेदकीभृतसंयोगसम्बन्धाविन्छन्नप्रतियोगितासामान्ये एव साध्यतावच्छेदकीभृतसंयोगसम्बन्धाविन्छन्नप्रतियोगितासामान्ये एव साध्यतावच्छेदकीभृतसंयोगसम्बन्धाविन्छन्नत्वाभावेन ताहशोभयाभावसन्त्वाद् धूमवान् वहेरित्यादावित्याप्तिः। न च हेतुमन्निष्ठाभावनित्योगितायां विशेषणताविशेषाविन्छन्नत्वं न देयभिति वाच्यम्। विह्यस्वप्रतायां विशेषणताविशेषाविन्छन्नत्वं न देयभिति वाच्यम्। विह्यस्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वादीनां संयोगादिसम्बन्धेनाऽभावस्य हेतुः मति सन्वेन विह्यमान् धूमादित्यादौ सर्वत्रेवाऽव्याप्तिप्रसङ्गादित्यतः साध्यत्वाच्छेदकसम्बन्धाविन्छन्नत्वांशपरित्यागेन तृतीयस्यार्थे निष्कृष्य दर्शयति तथावेत्यादिना। यद्धमेति। यत्पदं साध्यतावच्छेदकपरम्। तत्सम्बन्धाविन्छन्नेति। विशेषणताविशेषाविन्छन्नेत्यर्थः। अत्र प्रतिपद्वयावृत्तिरुक्तः विद्या वोध्या।

तस्याऽभावीयविशेषणतात्वे मानाभावादिति वदन्ति ।

1

तद्घटितधर्मस्योपस्थितिलाघवादिति । व्यभिचारिनेह्रपकाधिकरणान्यस्वप्र-कारकप्रमाविषयस्वस्य भेदघटिततया साध्यवस्वप्रकारकप्रमाविषयस्वस्य तदघटिततयाऽपि लाघवं बोध्यम् । साध्यवस्वं च साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन बोध्यम् ।

दीधितौ तथाचेति । विशेषणताविशेषस्य लक्षणघटकत्वे इत्यर्थः । अत्रेति । धृमः वान् वहेरित्यादौ विह्नसमानाधिकरणहृदत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावप्रतियोगितायां धूमस्वः

## १६८ जागदीश्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिः।

न च निरुक्तप्रतियोगितासामान्ये यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीन्यविशेषणताविशेषाविश्वष्ठप्रप्रतियोगितावव्छेद्द्कावव्छेद्यतं साधने तद्धः मीविश्वष्ठसामानाधिकरण्यमेव छाघवाद् व्याप्तिरुचितेति वाव्यम्। सान्यपद्स्य व्यापकतावाचित्वेन निरुक्तप्रतियोगितात्वव्यापकतावव्छेद्कां यद्धमीविश्वष्ठप्रविशेषणताविशेषावव्छित्राभावप्रतियोगितावव्छेद्काः वव्छेद्यतात्विमित्यर्थपर्यवसानेन प्रमेयधूमवान् वहेरित्यादावित्व्याण्त्यापः तेः, प्रमेयधूमत्वाविश्वष्ठप्रताविश्वष्ठाभावप्रतियोगितावव्छेदकात्वस्य गुरुधमीत्या विह्नमित्रष्ठाभावप्रतियोगितात्वव्यापितावव्छेद्दकत्वेन ताद्द्यप्रतियोगितात्वव्यापकतावव्छेद्दकत्वात् , अस्माकं तु प्रभेयधूमत्वाविश्वष्ठाभावप्रतियोगितात्वव्यापकतावव्छेदकं यद्यःपिण्डभेदत्वं तद्वव्छेद्यतामावस्यव साधविष्ठष्ठाभावप्रतियोगितात्वव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्यापकत्वाव्

विशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावप्रतियोगितानवच्छेदकीभूतधूमवत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्यस्वावच्छेयः त्वाभावादातिन्याप्तिरतः प्रतियागितासामान्ये इति । इत्थं च धुमवत्त्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वा-भावप्रतियोगितायां तदवच्छेयत्वाभावस्याऽसत्त्वादेव नातिव्याप्तिः । ननु साध्यतावच्छेदकः सम्बन्धाविच्छन्नत्वांशपरिम्रहपक्षे सिद्धान्तलक्षणोक्तरीत्या प्रतियोगिताधर्मिकोभयाभावविव क्षावत् साध्यतायच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वांशं परित्यज्य विशेषणताविशेषावच्छिन्नत्वनिवे शेडिप हेतुमित्रिष्टाभावप्रतियोगितासामान्ये ताहशानवच्छेदकावच्छेदावविशेषणताविशेषाव-च्छिन्नत्वोभयाभाव एवोचितः । न चोभयत्वनिवेशे गौरवात्तदनिवेश इति वाच्यम् । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धाविच्छन्नत्वपरिप्रहेडिप उभयाभावानिवेशे गौरवस्य तुल्यत्वादिति चेत्र । सिद्धान्तलक्षणे प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणहेतुमित्रष्टामावीः यसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितासामान्ये यद्धमीवच्छिन्नत्वाभाव इति रीत्याः Sतुयोगितावच्छेदककोटौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वनिवेशे कालो घटवान् कालपः रिमाणादित्यादौ प्रतियोगितावच्छेद्कसम्बन्धेन प्रतियोग्यनथिकरणहेतुमन्निष्ठाभावीयसाध्यः तावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताया अप्रसिद्धाऽन्याप्तिः स्यादित्यनुयोगितावच्छेदकः कोटौ साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छित्रत्वमनिवेर्य प्रतियोगितावच्छेदककोटौ तिन्नवेर्याः प्रात्या गौरवमङ्गीकृत्योभयाभावो निवेशितः । विशेषणताविशेषाविद्यत्रत्वनिवेशे च तत्र कालान्यत्वप्रकारकप्रमाविशेष्यत्वाभावप्रतियोगिताया एव ताहर्याः प्रतिद्धाऽन्याप्त्यभावे नाऽनुयोगितावच्छेदककोटावेव तद्वच्छिन्नत्वं निवेद्य तादशानवच्छेदकावच्छेयत्वाभावः निवेशेनैव निर्वाहे प्रतियोगितावच्छेदकोटी तन्निवेश्य गुरुभूतोभयाभावनिवेशे प्रयोजनाः भावेन तन्निवेशो नोचित इत्याशयेनोभयाभावो न निवेशित इति हृदयम्।

व्यापकतावच्छेदकामिति । नच निरुक्तप्रतियोगितात्वव्यापकं तादशाऽवच्छेद्यः त्विमत्येव कुतो नोक्तमिति वाच्यम् । व्यापकत्वस्य तद्वन्तिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितानवः च्छेदकधर्मवत्त्वरूपतया प्रमेयत्वादिकमादाय व्यभिचारिण्यतिव्याप्तिः स्यादिति । ऽतिब्याप्त्यभावात्।

पतेन साधनसमानाधिकरणाभावसामान्ये यद्धर्माविच्छन्नसमानाधि करणाऽभावत्वं, तादशाभावप्रतियोगितासामान्ये वा यद्धर्माविच्छन्नसमान् नाधिकरणाभावप्रतियोगितात्वं साधने तद्धर्माविच्छन्नसामानाधिकरण्य-सेव व्याप्तिः छाघवात् , इत्यपि प्रत्युक्तमिति ध्येयम् ।

अतिबयाष्ट्यभावादिति । नन्वत्र प्रमेयविद्वित्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावप्रतियोगि तानवच्छेदकावच्छेयतास्वस्यापि विहित्वविशिष्टप्रम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितानवच्छेदकावच्छे यतास्विष्क्षया गुरुत्वेन तदविच्छन्नाभावाऽप्रसिद्धाः प्रमेयविद्धमान् धूमादिरयादावव्याप्तिरिति चेज । यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावसमानाधिकरणावच्छेदकता ( धर्मनिष्ठनिष्ठत्वसम्बन्धाविद्यन्नावच्छेद्कता )निरूपितनिरूपितत्वसम्बन्धाविद्यनावच्छे । दकतात्वाविच्छन्नावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयतात्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावत्वाव । व्छिनानुयोगिताकपर्याप्तिककूटत्वं हेतुमन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविछन्नप्रति योगिताख्वयापकतावच्छेदकं तद्धमावाच्छित्रसामानाधिकरण्यामिति, तथाव तद्वच्छेदकः तानिक्षितावच्छेयत्वाभावकूटे हेतुसमानाधिकरणाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धावच्छित्र प्रतियोगितात्वव्यापकमिति फलितार्थः । तथाच प्रमेयवृद्धिमान् धूमादित्यादौ नाव्याप्तिरिति । न च विहरविशिष्टसम्बन्धिनिष्टाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविद्यन्त्रप्रतियोगितावच्छे दकत्वाभावसमानाधिकरणप्रमेयाविच्छन्नावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयत्वस्य त्रे सत्त्वेनावच्छेयत्वाभावकूटवात्रेतिभेदस्य हेतुमित्रष्ठघटायिकरणत्वाभावीयप्रतियोगितायां स रवेन तदनवच्छेदकरवस्य तादशकूटे विरहाद्विष्ठिमान् धूमादिश्यादावन्याप्तिरिति वाच्यम् । य-द्धर्मविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविछन्नप्रतियोगितावच्छेदकरवाभाः वसमानाधिकरणोभयावृत्तिधर्माविच्छन्नावच्छेदकतानिक्षिपतिन्द्रापतत्वसम्बन्धावाच्छन्नावच्छे दकताःवाविच्छन्नावच्छेदकतानिक्षितावच्छेयताःवनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावकूटे ए-व तादशप्रतियोगितात्वव्यापकृत्वं निवेद्यम् , तथाच प्रमयादौ उभयावृत्तित्वविरहान्नोक्तासं-भव इति प्रन्थपरिष्कारः । अत्रेदं शंक्यते । नतु हेतुमन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषाकः विच्छित्रप्रतियोगितात्वं यद्धमंविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छित्रः प्रीतयोगितावच्छेदकतासमानाधिकरणोभयावतिधर्मावच्छित्रावच्छेदकतानिक्वितावच्छेयःवा-भावकूटवदवृत्तितादशधर्माविच्छन्नसामानाधिकरण्यनिवेशेनैव सामझस्ये कि व्यापकत्वे नस्द्र-यप्रवेशनेति चेन्न । विह्नित्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयप्रतियोगितावच्छेदकतासमानाधिकरणः घटत्वपटत्वादिनिष्ठतत्तद्यक्तित्वस्य तद्धर्माविच्छन्नावच्छेदकतानिरूपितावच्छेयत्वाभावकृटान्त भाविण निवेशे विक्रमान् धूमादित्यादौ वहुतरकूटनिवेशनेन च गौरवम् , अस्माकन्तु वहुव धिकरणतात्वविद्वादिधर्मावच्छेयत्वाभावकूटिनवेशेन न गौरवम् , बहुतरकूटानिवेशात् । न च प्रमेयविहत्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकतात्वस्य गुरुत्वेन तदविच्छनाः भावाऽप्रसिद्धा प्रमेयविह्नमान् धुमादित्यादावव्याप्तिवारणाय यद्धमैविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठामाः वीयविशेषणताविशेषसम्बन्धावारिछन्नप्रतियोगितावरछदेकतात्रात्तिउभयात्रातिधर्मावारिछन्नप्र-

१५ अ० नि०

साध्यसाधनभेदेन ब्यातेर्भिन्नतया प्रमेणविह्नवादिना गुरुधर्मेण साध्यः तास्थले प्रव साध्यतावच्छेद्दकावच्छेद्यत्वाऽप्रसिद्धाः प्रोक्तक्रमेण व्याति विच्या । बह्विमान् धूमादित्यादौ तु लघुरूपेण साध्यतास्थले हेतुमन्निष्ठाभाः वप्रतियोगितासामान्ये यत्सम्बन्धाविच्लन्नत्वयद्धर्माविच्लिन्नत्वोभयाभावयः दितेव सा वक्तव्या, शब्दैक्यस्याऽिकञ्चित्रकरत्वादित्याह यत्र सद्देत्ववेशेषे इति ।

तियोगिताकाभावत्वावाच्छन्नानुयोभीताकपर्याप्तिककृटत्वावाच्छन्नवद्शात्तिउभयाश्चतिधर्मावाच्छ-न्नावच्छेदकतानिहापितावच्छेदकतात्वावाच्छन्नावच्छेदकतानिहापिता चतारवनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताकाभावरवावच्छिन्नानुगोगिताकपर्याप्तिककूटःवं हेतुमाने ष्टाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितात्वच्यायकतावच्छेदकामिति अवर्यं निवेश्यतया विह्नत्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयप्रतियोगित।वच्छेदकतावृत्त्युभयावृत्तिः घटत्वपटत्वादिगततत्तदव च्छेदकतागततत्तद्याकित्वावाच्छित्र प्रातियोगिताकाभावकूटस्य मान् धुमादिस्यादौ साम्येन फिक्किकापक्षे एव लाघविमिति वाच्यम् । धुमवान् वहेरित्यादाः वितिब्याप्स्यापत्तेः । विद्वमित्रिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छत्रघटाधिकरणस्वाभावीय -प्रतियोगितात्वस्य धूमत्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छत्रप्रतियो गितावच्छेद्कीभूतधर्मावच्छेयत्वाभावकूटवद्दृत्तितया तादशयुपत्दावच्छिन्नसामानाधिक्ररः ण्यस्याक्षतत्वात् । न च हेतुमन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धावाच्छन्नप्रतियोगितात्वत्वः व्यापक्रतमेव यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिता-बच्छेदकीभूनघर्मावच्छेद्यत्वाभावकूटवद्वृतिःवाभावे निवेश्यम् , कृटद्वयनिवेशापेश्वया तथापि त्अधवसम्भवात, धुमवान् वहेरिस्यादौ तु तादशप्रतियोगितास्वस्वस्य भावीयप्रतियोगितात्वेऽपि सत्त्वेन तत्रोक्तकूटवद्वृत्तित्वविरहेण नातिब्याप्तिरिति सर्वत्रासम्भवापत्तेः । धुमवन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषावाच्छित्रत्वविशिष्टप्रतियोगितात्वे शुद्धप्रतियोगिताः वानतिरिक्ततया तादशप्रतियोगितात्वः वाधिकरणे शुद्धप्रतियोगिताः व हित्वविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणतादिशेषाविच्छन्न प्रतियोगितावच्छेर्कीभूत्यमीवच्छि-न्नत्वाभावकूटवद्दृतित्वेनाऽवृत्तित्वविरहेण वृत्तित्वाभाववात्रेति भेदसत्वेन व्यापकत्वानुप-पत्तेः । यद्यपि तादृशप्रतियोगितात्वन्यापकत्वमेव यद्धमीविशिष्टसम्बन्धिमावीयतादृशप्र-तियोगितावच्छेदकादच्छेद्यस्वाभावकूटवन्निरूपिततादात्म्यसम्बन्धाविच्छनसम्बन्धित्वाभावे निः वेरथम्, व्यापकता व्याप्यता च स्वरूपसम्बन्धेनैव प्राह्मा, न तु तादृशप्रतियोगितात्वस्वव्याप-करवं निवेश्यम्, तथाच विह्रिविविशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्यन्याविच्छः कप्रतियोगितावच्छेदकघटाधिकरणतात्वावच्छेयःवाभावकूटवद्वन्ह्याधिकरणाभावीयप्रतियोगिता• निक्षिततादास्यसम्बन्धाविच्छन्नसम्बन्धिः । स्वाभावस्य हेतुमनिष्ठाभावीयघटाधिकरणताः वाव च्छिन्नप्रतियोगितायां सत्त्वेन व्यापकत्वसम्भवान्नासम्भवः, तथापि नानाव्यक्तिसाध्यकवाहिः मान् धुमादित्यादावव्याप्त्यापत्तेः । प्रतियोगितामात्रस्य प्रतियोगिस्बह्रपतया वन्ह्यधिकरणः रवाभावीयप्रतियोगिता निखिलवह यधिकरणतास्वह्मा ततद्वन्द्यधिकरणःवाभावीयप्रतियोगिता

# गौरवप्रतिसन्धानदशायामपि कंबुग्रीवादिमान्नास्तीतिप्रतीतिवलाद् गु-नव्यमतसुपन्यस्यति गौरवेति। यादृशप्रतित्या गुरोरवच्छेदकत्वप्र-

तत्तद्वः स्विधिकरणतास्व ह्रपेव, तथाच धुमवित्रष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नप्रति ।
योगिताः वस्य महानसीयवन्द्वाधिकरणत्वाभावीयप्रतियोगितायामिष सत्वेन तत्तद्वद्विः त्वविशेष प्रसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेद् कावच्छेद्यः वामावव ।
प्रसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगितावच्छेद् कावच्छेद्यः वामावव ।
वस्कूटवद्वन्द्वाधिकरणत्वाभावीयप्रतियोगितानिह्मपिततादारम्यसम्बन्धाविच्छन्नसम्बन्धित्वाभावे सः वस्त्रेन तद्वानेति भेदस्त्वानादश्चभद्यतियोगितानवच्छेद्कत्वस्य तादशसम्बन्धित्वामावे सः विने व्यापकरवानुपपत्याऽव्याप्तिः । तिन्नवेशे च विद्वत्विशिष्टसम्बन्धिनिष्ठाभावीयतादशस्य महानसीयवन्द्यिकरणतात्वावच्छेद्यत्वाभावस्य महानसीयवन्द्यिकरणतात्वावच्छेद्यत्वाभावस्य महानसीयवन्द्यिकरणतात्वावच्छेद्यत्वाभावस्य महानसीयवन्द्यिकरणतात्वावच्छेद्यत्वाभावियावीयः

एतेन हेतुमित्रिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविछ्छन्नप्रतियोगितात्वव्यापकं भवति यर्द्धमिविश्वष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविछ्छन्नप्रतियोगितावच्छेद्कत्वस् सानिधिकरणोभयावृत्तिधर्माविच्छन्नावच्छेद्कतानिह्णितावच्छेयःवाभावकूउं तद्धमीविच्छन्नावच्छेद्कतानिह्णितावच्छेयःवाभावकूउं तद्धमीविच्छन्नाः सामानिधिकरण्यनिवेशेने सामजन्ये किं कूटद्वयनिवेशेन, कूठे व्यापकता च स्वाध्रयनिह्णितः तादात्म्यसम्बन्धाविच्छन्नसम्बन्धितावत्वसंबन्धवन्द्धिन्नस्वाविच्छन्नस्वाविष्ठावच्छेद्कताकप्रातियोगिताकभे दवन्त्वसम्बन्धेनेत्यणस्तम् । प्रतियोगितायाः प्रतियोगित्वह्मस्वतेष्ठापन्ताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नभावः सद्धतावव्याप्त्यापतः, अत एव हेतुमन्निष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नभावः त्वव्यापकं भवति यद्धमिविश्वष्ठसम्बन्धिनिष्ठाभावीयविशेषणताविशेषसम्बन्धाविच्छन्नप्रति-योगितावच्छेद्वस्वसमानाधिकरणोभयाव्यात्तिष्ठमाविच्छन्नवच्छेद्वस्तानिह्णितिवच्छेयःवाभाव क्टं तद्धमीविच्छन्नसामानाधिकरण्यम् , व्यापकता च स्वाध्रयनिह्णिततादात्म्यसम्बन्धावः चिछन्नसम्बन्धितावत्वसम्बन्धाविच्छन्नसम्वन्धितावत्वसम्बन्धाविच्छन्नसम्वनिष्ठावत्वसम्बन्धाविच्छन्नस्वनिष्ठावत्त्वसम्बन्धावः सम्बन्धेनेत्यपि न सम्यक् । प्रतियोगितायाः प्रतियोगित्वच्छत्त्वत्या बिह्नमान् धृमादित्यादावुः क्रयुक्तयाऽव्याप्त्यापत्तेरिति दिक् ।

नन्वत्रकल्पेऽपि विशेषणताविशेषसम्बन्धाविष्ठन्नप्रतियोगिताकहेतुसमानाधिकरणाभाव सामान्ये यद्धमीविशिष्टसम्बन्ध्यवृत्तिविशेषणताविशेषाविष्ठन्नप्रतियोगिताकाभावान्यत्वं साधने तद्धमीविश्वष्ठन्नसामानाधिकरण्यिनवेशेनैव निर्वाहात्, किं गुरुतरलक्षणानुसरणेनेति चेन्न । प्रमेयवान् वाच्यत्वादित्यादावव्याप्त्यापत्तेः, यद्धमीविशिष्टसम्बन्ध्यत्रत्यभावाप्रसि-देः । न च गगनाभावाभाव एव तत्प्रसिद्धिरिति वाच्यम् । गगनाभावस्याभावे मानाभावा-द् गगनिनष्ठप्रतियोगित्वमितिरक्तिमिति मतेनादोषात् । नच गगन एव तत्प्रसिद्धिरिति वाच्यम् । गगनस्याभावत्वविरहात् । तथापि यद्धमीविच्छन्नविद्धिपतवृत्तित्वाभावविच्छन्नप्र-तियोगिताकभेद एव उक्ताभावत्वव्यापकत्वं निवेश्यम् , तथाच तादशद्वातित्वाभाववत्वस्य गगने सिद्धतया तदन्यत्वस्य हेतुसमानाधिकरणविशेषणताविशेषाविच्छन्नप्रतियोगिताकाभाव्यस्य रुरि धर्मीऽवच्छेदकः प्रतियोगितायाः।

सिद्धिः, ताहरावुद्धौ गौरवज्ञानस्य यदि विरोधित्वं स्यात्तदा मानाभावाद् गुरोरवञ्छेदकत्वं न स्यात्, न चैतदस्तीति भावः। (१)यद्यपि गौरवज्ञानः मात्रं नावञ्छेदकत्वधीप्रतिवन्धकं, विशिष्टसत्तात्वस्य द्रव्यत्वत्वापेक्षया गुरुत्वप्रहेऽपि विशिष्टसत्ता नास्तीतिप्रतीत्या तदवञ्छेदकत्वप्रहस्य प्राच्येः रिप स्वीकृतत्वात्। न च तद्धमंसमानाधिकरणधर्मधर्मिकः तदपेक्षया लः घुत्वप्रहः तद्धमंस्याऽवञ्छेदकत्वधीप्रतिवन्धकः, नीलधूम(२)त्वसमानाधिकरणध्ममंद्यात्वत्वत्या निलधूः सत्वस्याऽवञ्छेदकत्ववधीप्रतिवन्धकः, नीलधूम(२)त्वसमानाधिकरणध्ममंद्याद्वव्छेदकत्वावगाहनस्य सर्वसम्मतत्वातः। नापि तद्धमंसमिनियः तथ्यमंधिमंक एव तद्धमंपेक्षया लघुत्वप्रहस्तद्धमंस्याऽवञ्छेदकत्वधीप्रतिवन्धक इति साम्प्रतम्। घटशानत्वापेक्षया लघुनोऽपि ज्ञानत्वस्य घटः विश्वप्रदक्षमिनियत्वाभावाद् गुरुणोऽपि घटज्ञानत्वस्य संयोगसम्बन्धावः चिछक्षघटज्ञानाभावस्य प्रतियोगितावञ्छेदकत्वापत्तेः। तथापि संसर्गमर्याद्या प्रतियोगितावञ्छेदकत्वप्रहं प्रति तादात्मयेन कम्बुप्रीवादिमत्वक्षपस्तः तद्गुरुधमः प्रतिवन्धक इति न कदाचिदपि संसर्गमर्याद्या तेष्ववञ्छेदकः त्वप्रह इति प्राचां तात्पर्यम्। वस्तुतः संसर्गमर्यादया कम्बुप्रीवादिमत्ववञ्चर्वः त्वप्रह इति प्राचां तात्पर्यम्। वस्तुतः संसर्गमर्यादया कम्बुप्रीवादिमत्वावः

नव्यमत्मिति । एतन्मते च कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यनुरोधेन प्रतियोगिन ताव्च्छेद्रस्यम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेद्रकावच्छिन्नप्रतियोग्यनधिकरणहृत्वधिकरणहृत्यभा वप्रतियोगितासामान्ये यस्यम्बन्धाविच्छन्नत्वयद्धर्माविच्छन्नर्त्वोभयाभाव इत्यादिरीत्या लक्षणं निर्वाच्यम् । अत्र कम्बुप्रोवादिमान्नास्तीत्यादिप्रतितिनं गुरोरवच्छेद्रस्त्वसाधिका, गुरोरनवच्छेद्रस्त्वनादिना ताद्दशप्रतित्रेन्नसत्वर्यापि वक्तुं शक्यत्वात् , अतस्तादशप्रतीत्यनुपपत्ति रेव तस्याधकत्वेन वाच्या, अनुपपत्तिश्च गौरवाऽप्रतिसन्धानदशायां न सम्भवति, गुरोरन वच्छेद्रस्त्वमतेऽपि गौरवज्ञानस्यैव प्रतियोगितावच्छेद्रस्त्वप्रद्विरोधितया तद्दशायां ताद्दश्च प्रतीत्यनुपपत्तेरभावात् , अतो गौरवप्रतिसन्धानदशायामित्युक्तम् । तथाच तद्दशायां गुरोन्

<sup>(</sup>१)न चावच्छेदकत्वाभावन्याप्यतया गाँरवज्ञानस्यावच्छेदकत्वधीविरोधिताया नन्यैरपि स्वीकारात् स्वा-तन्त्र्येण गाँरवज्ञानस्य तत्प्रतिवन्धकताया दुर्वचत्वादिदमसङ्गतमिति वाच्यम् । संसर्गमर्यादया प्रतियोगि-तावच्छेदकत्वप्रदं प्रति तत्तत्प्रतियोगितावच्छेदकापेक्षितग्रुरुत्वज्ञानेन समानविशेष्यताप्रत्याक्षस्या प्रतिवन्धक-त्वस्य प्राच्यैः स्वीकारात् । नचैवं ग्रुरुत्वाप्रहद्शायां कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीति प्रतीत्या ग्रुरोरवच्छेदकत्वक्षि-द्धिरप्रत्यूहेवेति वाच्यम् । अन्ततो भगवत एव तादृशग्रुरुत्वमहस्य सर्वदेव सर्वानुमतस्येव सर्वत्र प्रतिवन्धकत्विदीत प्राचामाश्चयः ।

<sup>(</sup>२) नतु प्रकान्तस्य विशिष्टप्रस्वस्य नाशे बीजामाव इति वाच्यम् । विशिष्टस्यातिरिक्तत्वमताभित्रायेण तस्यातुक्तत्वात् । सत्तात्वे जैतेरिक्तविशिष्टप्रस्वस्य सामानाधिकरण्यविरहात् । नीलत्यविशिष्टधूमत्वस्यातिरिक्त-त्वेपि धूमत्वापेक्षया लघुत्वाभावात् तस्यातिरिकत्वेन जातित्वाभावात् समवेतत्वेनाख॰डोपाधित्वाभावात् । स्व-रूपेण वृत्तिमत्त्वे सति समवायेतरभावत्वभावण्डोपाधित्वमिति तत्त्वक्षगादिति ध्येयम् ।

### न चाऽस्यास्तत्प्रतियोगिकाऽभावमात्रमवल्रम्बनम् , तथाविषयत्किञ्चि-

च्छिद्यप्रतियोगिताकत्वावगाहिक्कानं प्रति समानविशेष्यताप्रत्यासत्या कः म्वुप्रीवादिमत्त्वापेक्षया छघुधमीविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वक्कान्त्वेनैव प्रतिः वन्धकत्वं प्राचामिमेप्रेतम्, तथाच जलादौ निर्वहित्वस्याऽप्रहद्शायां वः हिमत्वस्रमस्येव उक्तक्रमेण गौरवस्याऽप्रहद्शायामिष कम्बुप्रीवादिमत्त्वाव-चिछन्नप्रतियोगिताकत्वेन तादृशप्रहो जायत एव । अन्यथा(१) तदानीमुः त्पन्नायाः कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीतिधियो वाधनिश्चयिधया कम्बुप्रीवादिमान्नास्तीतिधियो वाधनिश्चयिधया कम्बुप्रीवादिमत्त्वाविछ्यः दिमत्त्वाविच्छन्नविशिष्टधीविरोधित्वानुपपत्तेः । कम्बुप्रीवादिमत्त्वाविछ्यः निर्विच्छन्नप्रतियोगिताकत्वेनाऽभावनिश्चयस्य विरोग्धित्वादिनि ध्ययम् ।

प्रतीतेर्वलम् अवच्छेद्कत्वावगाहित्वम् । गुर्र्पति । तथाच स्वस्पसम्बन्ध्यस्पाऽवच्छेद्कत्वघटितं मुलोक्तं यथाश्वतमेव व्याप्तिलक्षणं सम्यक् । प्रमेख्यभूमत्वादेस्तादशावच्छेद्कत्वेन व्यभिचारिण्यातिव्याप्तिविरहादिति इतं यारिमाषिकाऽवच्छेदकत्वनिर्वचनेनेति भावः ।

ननुक्तक्रमेण गौरवज्ञानस्य विरोधित्वाचादशप्रतिखाऽवच्छेद्कःतं नावगाद्यते, परन्तु कम्बुप्रीवादिमन्निष्ठप्रतियोगिताकाभावमात्रमित्याशंक्य निषेधित नचेति । अवलम्बनम् विषयः । तथविधेति । कम्बुप्रीवादिमत्त्वाश्रवेत्यधः । तादशप्रतीतेः —कम्बुप्रीवादिमान्नास्तित्याकारकप्रतीतेः । अवद्यादिति । तथाच त्वन्मते कम्बुप्रीवादिमदन्तरस्याभावमादाय तदुद्यप्रसङ्ग इति भावः ।

नतु तथाविधयत्किञ्चिद्यक्तिनिर्णये स एव प्रतिवन्धकः, अन्यथा(२)

रनवच्छेदकःवमते तादशप्रतीत्यनुपपत्तिः, तन्मते गौरवस्य प्रतियोगितावच्छेदकःवविरोधिः रवेन तद्विरोधिज्ञानस्य तद्बुद्धिप्रतिवन्धकतया तदानीं प्रतिवन्धकसत्त्वेन तादशप्रतीत्यनुपपः त्तः । गुरोरवच्छेदकःवे च गौरवज्ञानस्य तत्राऽप्रतिवन्धकःवेन न तदनुपपत्तिरिति गुरोरव-च्छेदकःवमावश्यकमिति भावः । गौरवज्ञानन।त्रमप्रयोजकम्, अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितस्यैव विरोधिज्ञानस्य सर्वत्र प्रतिवन्धकःवादिति अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितगौरवज्ञानलाभायगौरवः ज्ञानदशायामिति विद्वाय गौरवप्रतिसन्धानदशायामित्युक्तम् ।

कम्बुग्रीवादिमन्निष्ठप्रतियोगिताकामावमात्रमिति । तथावोक्तप्रतीतेरवच्छेद् करविषयकरवमेवाऽसिद्धमिति भावः । द्विषितौ नचेति । अस्याः—इम्बुग्रीवादिमान्ना-स्तीतिप्रतीतेः ।

<sup>(</sup>१) तदानी कम्बुग्रीबादिमात्रास्तीतिभतीतेर्घटत्वाबच्छित्रप्रतियोगिताकत्वावगाहितया न भ्रमत्वमित्य-त आह अग्यथेति ।

<sup>(</sup>२) यतिकचिद्रयाक्तिनिर्णयास्त्वे ।

द्याक्तिसत्त्वे एव तादृशप्रतितर्नुदयात् । अत्यवैकघटवृति भृतछे कम्बुक्रीवा-दिमान्नास्तीति शब्दो न प्रमाणम् , प्रमाणं च घटसामान्यशून्ये ।

विशेषादर्शनद्शायां तवापि कम्बुग्रीवादिमान्नास्तीतिप्रतीतिर्जायत एव तन्नेत्यत आह अतएवेति। गुरुधर्मस्याऽवच्छेदकत्वादेवेत्यर्थः। न प्रमाणमिति। कम्बुग्रीवादिमत्त्वावाच्छन्नप्रतियोगिताकाभावशून्ये कम्बुग्रीवादिमत्वाव-च्छन्नप्रतियोगिताकाभावप्रकारकत्वेन तादशाऽन्वयवोधो भ्रम इति ताद-श्वाच्दस्य भ्रमजनकत्वेनाऽप्रमाणत्वम्, त्वन्मते च कम्बुग्रीवादिमत्प्रति-योगिकाऽभावशून्यताया घटवति अभावात्तादशप्रतिनेनं भ्रमत्विमिति ता-दशशब्दोऽप्यप्रमाणं न स्यादित्यर्थः। ननु भ्रमत्वस्य प्रकारभेदेन भिन्नत्वा-त्ववंत्र तदभाववद्विशेष्यकत्वं न भ्रमत्वघटकत्वम् समवायेन गगनादिभ्रमे तिन्नवेशवयर्थात्, तथाच तन्नेव प्रकृतेऽपि कम्बुग्रीवादिमत्प्रतियोगिका-भावप्रकारतामान्नेण तादशान्वयवोधो भ्रमो भविष्यतीत्याह प्रमाणं चेति । तथाच तन्नापि कम्बुग्रीवादिमान्नास्तीति शब्दः प्रमाणं न स्यादित्यकामे-नाऽपि प्रकृते भ्रमत्वं तदभाववद्विशेष्यकत्वघटितं वाच्यमिति भावः।

धूमो न बहिब्याप्य इत्यादेर्वहिब्याप्यभावक्र्यार्थकत्ववद् कंत्रुग्रीवादिमः त्रितियोगिकाभावक्र्यवेधकत्वादेव तादशशब्दस्याऽप्रामाण्याद्यपपत्तिः, अन्यथा धूमाऽऽछोकसाधारणाऽनुगतब्यात्तेरभावादालोकगर्भव्याप्तित्वाव-चिक्रुक्षाभावस्य धूमे सत्त्वात्तमादाय धूमो न बह्विब्याप्य इति वाक्यस्य प्रा-

केचित्त ननु पुष्करिण्यां यातिशिक्षाक्रव्यक्तिसत्त्वेऽपि पुष्करिण्यां जलं नास्तीतिप्रतीतिवद् कम्बुमीवादिमयिकिचिद्यक्तिसत्त्वेऽपि कम्बुमीवादिमान्नास्तीति प्रतीतेक्दये इष्टापत्तिरिति तादश-प्रतीतेरनुदयोऽसिद्ध एवेत्यत आह अत एवेति । यत एव कम्बुमीवादिमान्नास्तीतिप्रतीतेर्यातिकः निस्कम्बुमीवादिमस्प्रतियोगिकाभावमात्रं न विषयः, किन्तु कम्बुमीवादिमत्त्राविष्ठक्षत्रयोगिक्तिमान्नाप्त्याये इस्याहुः। एकघटवित भृतले इति । सप्तम्यथी विशेष्यकत्ये प्रमाणपदार्थेकदेशप्रमान्विय । संयोगेन घटवत्त्वमावद्यितुं भृतले इस्युक्तामिति । अप्रमाणां न स्यादिति । प्रमाणं स्यादिति भावः। तथाच यिकिचिद्धव्यक्ष्यक्तिसत्त्वे कम्बुमीवादिमान्नास्तीति । प्रात्यक्षिकप्रतीतेरुद्धे इष्टापत्ताविति तत्र ताहशश्चर्यक्षकप्रतीतेरुद्धे इष्टापत्ताविति तत्र ताहशश्चर्यक्षत्रयाति । पर्माणायत्वापत्तिवारणाय ताहशश्चर्यक्षकप्रतितेरुद्धे इष्टापत्ताविति तत्र ताहशश्चर्यक्षत्रयाति । तप्तव्यक्षत्रयाद्धे परस्परोपर्रतेषावगाहितिशेष्यक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाद्धे परस्परोपर्रतेषावगाहितिशेष्यक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाद्धे परस्परोपर्रतेषावगाहितिशेष्यक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाद्धे परस्पर्योगिरस्त्रवेष्ठ्यप्रतियोगिरस्विषयक्षत्रयाद्धे सत्त्वे सत्त्वे प्रतियोगिरस्विषयक्षत्रयाद्धे सत्त्वे प्रतियोगिरस्व कम्बुमीवादिमत्त्वस्यक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत्रयाक्षत न चेदेवं, लघुरूपसमानियतानां गुरूणामव्याप्यतापतिः, गुगादिगुण-कर्मान्यत्वविशिष्टसत्तादिसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्विनष्टायाः प्रतियोगिताया छ।घवेन द्रव्यादिनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वत्वेनैवाऽव च्छेदात् । तत्तद्वच्छेद्कत्वव्यक्तीनां च प्राातिस्विकरूपेणाऽभावानां युगस-हस्रेण।ऽपि ज्ञातुमश्वयत्वात् ।

माण्यापत्तः। एवं गुरुधर्मस्याऽनयच्छेद्कतया ताइश्यमीवाच्छिन्नविशिष्ट्युद्धि प्रति तादश्यमांश्रयप्रतियोगिकामावकूरवत्तानिश्चयत्वनैवाऽन्वस्यात्या विरोधित्वकल्पनात् कंबुप्रीवादिमान्नास्तीतिप्रतीतिद्दशायां कं खुप्रीवादिमदस्तीति ज्ञानविरोधोपि यस्ते इति प्राचीनमतिनर्भरः, अतो गुरुधर्मस्याऽनवच्छेद्कत्वे व्यातरिपि दुर्वचत्वमित्याह नचेदेवमिति। लिधनित । द्रव्यं गुणाद् विशिष्टसत्त्वाद्धा इत्यादौ द्रव्यत्वसमीनयतानां गुणवत्त्वः विशिष्टसत्त्वाद्धा इत्यादौ द्रव्यत्वसमीनयतानां गुणवत्त्वः विशिष्टसत्तादीनामित्यर्थः। अध्यातिमुपपादयति गुणादीति। नमु हतुमन्त्रिष्टामावप्रतियोगितावच्छेद्दकत्वव्यक्तीनां तत्त्वद्धाकित्वेनाऽभावकूरवत्त्वमेः व साध्यतावच्छेदकांशे निवेद्यमतो नोकदोपोऽत आह तत्तदिति। यद्यः पि गुरोरवच्छेदकत्वपक्षेऽिष स्वस्वप्रतियोगिव्यिकरणाभावचित्रव्यात्तेः स्तत्तत्र्वातेषोगितागर्भत्वेन दुर्ज्ञयत्वम्। तथापि व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थळीन्यव्यातेषोगितागर्भत्वेन दुर्ज्ञयत्वम्। तथापि व्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थळीन्यव्यातेषम्। तत्रव्यात्वेनदित्वाभाववित्यागिताऽनवच्छेदकत्वमेन सर्वेत्र व्यात्ते। प्रधिविष्टामित्याययेनदिमिति तु परमार्थः। तेनाऽव्याप्यवृत्तिसाध्यकस्थळेऽपि व्यातिने दुर्ज्ञयत्वमिति स्र्ययम्।

रवसुपेत्योक्तरीत्या एकघटवति ताहराशब्दस्याऽप्रमाणस्वोपपादेन घटसामान्यसून्येऽपि प्रमा-णब्यवद्दारो न स्यादिति, तथाच गुरोरवच्छेदकत्वसुपेत्य कम्बुषीवादिमस्याद्यवच्छिनप्रतियो-गिताकाभाव एव ताहराशब्दजन्यशाब्दबोधविषयो वाच्यः, एकघटवति ताहराभावाऽ-सस्वान ताहराशबद्दः प्रमाणम्, घटसामान्यसून्ये च ताहराभावसस्याताहराशबद्दः प्रमाणमिति भाव द्दित प्राहुः । नचेदेवं-यदि गुरुधमस्य न प्रतियोगितावच्छेदकत्वम् ।

छघुरूपसमिवयतानामिति । विशेषणानविच्छन्नद्रव्यत्वसमिनयतानामित्यर्थः । छाघवेनिति । गुणत्वाविच्छन्नप्रकारेण हेतुमन्निवेशापेक्षया निर्विशेषणकद्रव्यत्वादिपुरहरूरिण तिन्नेशे छाघवेनेस्यर्थः । तत्तद्यक्तित्वेनाऽभावकूटवस्वमेवेति । तथाच हेतुसमानाचि करणाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वानां ताहशावच्छेदकत्वत्वेनाऽभावो न निवेश्य इत्यर्थः । आतुमशक्यत्वादिति । अनन्तानां ताहशावच्छेदकत्वात्मकप्रतियोगिनां प्रतियोगितावच्छेदकिभीतृतत्तस्यक्तित्वेन ज्ञानाऽसम्भवादिति भावः । निर्विशेषणकद्रव्यत्वचिदतप्रतियोगिता चच्छेदकतात्वादेशया द्रव्यत्वत्वव्यदितवताहशावच्छेदकतात्वस्य गौरवेणाऽनवच्छेदकःवानेवन्यः

एवं द्रव्यत्वत्वादिविशिष्टद्रव्यत्वादेरव्याप्यत्वप्रसङ्गोऽप्यनुसन्धेयः, उप-दिशितप्रकाराणामपि स्वत्त्वादिघटितत्वेन दुर्जीयत्वात् । अत् एव घ्राणप्राद्यः गुणत्वादिना साध्यतायां द्रव्यत्वादेव्यभिचारित्वं साधु क्ष्यच्छते इत्यपि के-दिति कृतं पष्ठवितेन ।

### इत्यवच्छेदकत्वनिरुक्तिदीधितिः।

इव्यत्वत्वेति । द्रव्यनिष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वत्वापेक्षया द्रव्यत्व त्वाविच्छित्रविष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वस्य गुरुतया तदविच्छन्नाऽ भावाप्रसिद्धरिति भावः। नतु हेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितावच्छेदकीभूतय-िकञ्चिद्धमीविच्छन्नाभाववद्सम्बद्धस्वविशिष्टसामान्यकभिन्नं स्विविशिष्ट-सम्बन्धिनिष्ठाभावीयप्रतियोगितानवच्छेदकीभूततादशचमीभिन्नं रसाध्यतावच्छेदकं तदवच्छित्रसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यत्र हेतुमन्नि ष्ट्राभावीयविशेषणताविशेषाविद्यन्नप्रतियोगितासामान्ये यद्धर्भविशिष्टसः म्बन्धिनिष्टाभावीयतादश्यातियोगितानवच्छेदकावच्छेयत्वं नास्ति साधने तद्धर्माविष्ठिष्रसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यत्र वा दुर्क्षेयत्वाभावात्तर्थेव व्याप्तिर्वोच्येत्यत आह उपदार्शितेति । स्वत्वादीति । आदिना व्यापकतापर्यवः सन्नस्य तत्तद्वच्छेदकत्वाभावगर्भसामान्यत्वस्योपग्रहः। अतप्य-गुरोरः बच्छेदकरवादेव। सङ्गच्छत इति । अन्यथा ब्राह्मगन्धरवापेक्षया गुरुत्वेन ब्राण-माह्यगुणत्वाविञ्जन्नाभावाऽप्रसिद्धा तहत्तित्वरूपं व्यभिचरितत्वं तत्र ने स्यादिति भावः। यद्यपि साध्यव्यापकतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नाभावव इतित्वमेव व्यभिचारः, स च प्राह्मगन्धत्वावि छन्नाम।ववद्वतित्वेनैव तत्र सुलभ इत्यीप शक्यते वक्तुम् , तथापि तद्बुद्धेः प्रकृतसाध्यकानुमित्यविः रोधितया हेत्वाभासता न स्यात्। यद्विषयकावेन याहशानुमानविरोधित्वं तस्यैव तत्र तथात्वादिति भावः॥

इति श्री जगदीराभट्टाच। र्यविरीचतमवच्छेदकत्वनिरुक्तिप्रकरणं सम्पूर्णम्।

नामनुपपीत्तमप्याह दीधिती एवमिति । रीत्येति शेषः । अब्याप्यत्वप्रसङ्गाप्यः नुसन्धेय इति । अतो गुरोरवच्छेद्दत्वमावस्यकमेवेति शेषः ।

> इति श्रीमहामहोपाष्याय श्रीप्रभुदत्तशास्त्रिमुत श्रीशिवदत्तमिश्रविरिचता जागदीर्यवच्छेदकत्विनिरुक्तिप्रकरणव्याख्या समाप्ता ।



#### गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर दस नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिक्त दिनों का ग्रयंदण्ड भाष को लगाया जायेगा ।

2000.22.28 1

रोधितया हेत्वाभासता न स्यात् । योद्वपयकत्वेन यादशानुमानावराधित्वं तस्यैव तत्र तथात्वादिति भावः॥

इति श्री जगदीशभट्टाचार्यविरीचतमवच्छेदकःवनिरुक्तिप्रकरणं सम्पूर्णम्।

नामनुपर्धात्तमप्याह दीधितौ एवमिति । रीत्येति शेषः । अब्याप्यत्वप्रसङ्गाप्यः नुसन्धेय इति । अतो गुरोरवच्छेदकत्वमावश्यकमेवेति शेषः ।

> इति श्रीमहामहोपाध्याय श्रीप्रभुदत्तशास्त्रिसत श्रीशिवदत्तिमिश्रविरचिता जागदीर्यवच्छेदकःवनिरुक्तिप्रकरणव्याख्या समाप्ता ।

Bar to the time at the time of the property of the time of time of the time of time of the time of the time of tim

3

Marin and an १ मुक्तावली । न्यायव्याकरणाचार्य पं० श्रीसूर्यनारायणगुक्तरचित मयुख टीका सिंहत । आज तक मुक्तावली पर जितनी टीका टिप्पणी छपी हैं उन सबसे उत्तम

यह नवीन ढङ्गकी सरलटीका विद्यार्थियोंके अत्यन्त उपयोग की हुई है।

संपूर्ण प्रनथ का मूलय ११)

प्रत्यक्षखण्डान्तः प्रथमोभागः ॥=)अनुमानशब्दखण्डाबात्मकद्वितीयोभागः ॥=)

२ माधुरीपञ्चलक्षणी सिंहच्याघ्रलक्षण सहिता । बनारस गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के अध्यापक न्यायाचार्य पं० श्रीशिवदत्तमिश्रकृत गंगानिर्झरिणी व्याख्या टिप्पणी सहित । इस टीका टिप्पणी के लिए अधिक न लिखकर इतना लिखना पर्याप्त होगा कि विद्यार्थियों के उपयोगी ऐसी सरल तथा विस्तृत टीका आज तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है। गुल्य लागत मात्र ॥)

३ माधुरीपञ्चलक्षणी सिहन्याघलक्षण सहित । पं० श्री उमानाथान्यांलकृत न्याख्या टिप्पणी सहित । बनारस हिन्दु युनिवर्सिटी के अध्यापक श्री हरिहरशास्त्री सङ्क लित माथुरी पञ्चलक्षणी क्रोड़पत्र सहित । इस टीकामें विशेषता यह है कि इसमें सभी आवश्यक विषयों पर संक्षिष्ठ में व्याख्या हुई है। मुल्य लागत मात्र ।=)

४ जागदीशीपळळक्षणी सिंहच्याव्रळक्षणपहिता । वनारस गवनेमेंट संस्कृत कालेजके अध्यापक न्यायाचार्य पं० श्री शिवदत्तमिकृत गंगानिझंरिणी व्याख्या टिप्पणी सहित इसकी टीका भी माधुरीपञ्चलक्षणी गंगानिई रिणी व्याख्याके सहरा परीक्षी पयोगि सरल तथा विस्तृत हुई है। ऐसी उत्तम टोका का मूल्य लागत मात्र॥)

५ सांख्यतत्त्वकौमुदी । पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्रीकृत टिप्पणी सहित । मुख्य ॥)

६ सांख्यतत्त्वकौमुदी । परीक्षोपयोगी वंशीवरी टीकासहित । विद्यार्थियों के छाम के लिए मूल्य पूर्व से घटाकर अत्यन्त अल्प रखा है । मूल्य लागतमात्र २॥)

Istidia, Istalia and a second section ७ योगसूत्रम् । मणिप्रभा, भोजवृत्तिः, योगचन्द्रिका, भावागणेशवृत्तिः, नाम् भट्टवृत्तिः, योगसुधाकर आदि ६ टीका तथा टिप्पणी सहित । ऐसी टीका सहित योगसूत्र की दुसरी पुस्तक आज तक नहीं छवी थी /

अलग २ खरीदने से ५) ६) को मिलती थी मगर अब यह पुस्तक का मूल्य अत्यन्त अल्प रखा गया है।

८ योगदर्शनम् । श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रविरचित तन् महर्षिकृष्णद्वेपायनप्रणीतभाष्यालङ्कृतम् । दासीनविरचित विपमस्थलटिप्पणी म

९ अर्थसंग्रहः। परीक्षोपयोगि संस्क

a an an an an an an an an an

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwai

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entered in Patakase

Signature with Date

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



